# प्राचीन-लेख-मणि-माला प्रथम खग्ड

डाक्तर कीलहार्न के लेख की सहायता से

श्यामसुन्दर दास, बी० ए० द्वारा

> सङ्कालित तथा सम्पादित आर

काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ।

1903

Benares:

Printed at the Tara Printing Works.

.

## भामका।

देश की उन्नति और सुधार के लिये सब प्रकार की पोषियों में से इतिहास से वढ़ कर अच्छी और जरूरी दूसरी पोथी नहीं है। इसका पढ़ कर लोग यह जान सकते हैं कि किस जाति की उन्नति क्या क्या करने से हुई है और किन किन बुराइयों के आजाने से देश की अवस्था बुरी होगई है। इन बातों को जान कर देश का भला चाहने वाले और उसके छिये उद्योग करने वाले यदि किसी बुराई के बीज की जमता देखें तो वे उसके आगे चल कर बड़ी भारी बुराई और हानि का ध्यान कर के उसके नाथ करने का उपाय सोच सकते हैं और बहुत से दूसरे उपायों से अपने देश को भलाई पहुँचा के उसका उद्घार कर सकते हैं । इन्हीं कारणों से इतिहास की पोथियां बड़ी आवश्यक हैं। परन्तु बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में इतिहास का पूरा सभाव है। नाम छेने की राजतरंगिणी एक इतिहास की पुगनी पुस्तक मिलती है। पहिले इसको करुहण ने सन् ११७८ के उसमग रवना प्रारम्भ किया था और पीछ और लागें ने उसे सजाप्त किया। इस ग्रन्थ में जिन जिन राजाओं का नाम आया है उन्होंने कितन दिनों तक राज्य किया इसकी गिनती दिनों तक की है पर यदि उस पुस्तक की भली भांति जांच की जाय तो यह मिलता है कि सन् संवतों में ही सबसे अधिक इस ग्रन्थ के रचियता चूके हैं। अशोक के समय में एक हजार वर्ष का अन्तर डाल दिया है। मिहिर कुल का समय ईस्वी से ७०४—६३४ वर्ष पूर्व लिखा है जब कि उसका ठीक समय ५३० ई॰ है। इसी प्रकार से और और भूलें इसमें भरी हैं जिससे हम इस पुस्तक का पेतिहासिक वातों में पूरा पूरा सहारा नहीं छे सकते। पुराणों में अवदय वंशावितपं मिलती हैं परन्तु अनेक स्थानों में एक वंशावली एक पुराण में एक प्रकार दी है तो दूसरे में दूसरे प्रकार से और सन संवत का तो कहीं नाम भी नहीं छिया

है। दूसरे कविता में जिस्ते जाने से अत्युक्ति की उसमें इतनी भरमार है कि ठिकाना नहीं छगता। इस लिये यदि हम संस्कृत के प्राचीन प्रन्थों के सहारे से भारतवर्ष का पुराना और सचा इति-हास लिखा चाहें तो शायद् इससे बड़ी भूल हम दूसरी न कर सर्वेग । हमारे एक प्यारे मित्र का कहना है कि बहुत पुराने समय सं अद्भृत बातों वा वस्तुओं को देवतुल्य मान उनकी पूजा करना और उन पर भक्ति भाव रखना भी भारतवासियों की नस नस में पेमा समा गया है कि उन वार्तो की छान वीन करने और सची सची घटनाओं के जानने का कभी उन्हें स्वप्न भी नहीं आता।अपने इस कथन के प्रमाण में उन्होंने कहा 'कि अमरोहे में एक पीर साहब की दरगाह है जहां लाखों लोग जाते हैं। यह स्थान गंगा के उस पार है। जब इस दरगाह के पुजारी या उनके सेवक हिन्दू यात्रियों को इस पार से लेने ब्रात हैं और जब वे उन्हें छकर गंगा के निकट पहुंचते हैं तो कहने जगते हैं कि तुम लोग अपनी आँख बन्द करजो क्योंकि गंगा के दर्शन कर धीर साहब के पास जाओंगे तो तुम्हारी मुराद पूरी न होगा । विचार सीघे साघे अथवा स्वाधीन्ध हिन्द अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं। यही मूख्य कारण है कि यहां इति-हास की सामिश्री के रहते भी अब तक कोई अच्छा इतिहास न बन सका । भारतवर्ष का मञ्चा पुराना इतिहास यदि किसी के सहारे से बन सकता है तो वे शिलालेख और दानपत्र हैं जो दान और धर्म और न कि इतिहास की दृष्टि से लिखे गए थे। इस केख में हम यह नहीं दिखाया चाहते कि इन दानपत्रों का कैसे पा लगा और इनसे अब तक किन किन नई बातों का ज्ञान हमें श्राप्त हुआ। इसं हम किसी दूसरे लेख में लिखने का उद्योग करेंगे। आज इस ऐतिहासिक सामित्री को हम हिन्ही पाटकों की भेट करते है। इसमें ७१६ दानपत्रों का सारांश दिया गया है जिसके सहारे से पाठकगण बहुत से ऐतिहासिक पुरुषे। का ठीक ठीक समय स्थिर कर सकेंगे। जिस जिस पुस्तक में इन लेखों का पूरा पूरा वृत्तान्त छपा है उनके नाम भी सांकेतिक रूप में पहिली ही पीक्त में लिख दिए गए हैं। उन सांकेतिक अक्षरों से किन किन प्रस्तकों का आशय है उसे हम नीचे स्पष्ट लिख देते हैं जिससे पाठकों को उन-के जानने में किसी प्रकार की कठिनता न हो।

- (१) আও নত হত = Acheological Survey of India
- (২) সাত নত ইত = Archeological Survey of Western India
- (3) 40 40 = Epigraphia Indica.
- (3) go go = Indian Inscriptions.
- (४) जी॰ मो॰ जे॰=Zetsh D. Morg. Ges.
- (ε) το τιο = Asiatic Researches.
- (৬) ৫০ ই০ বা০ ঈ০ = Antiquarian Remains Bombay Presidency.
- (८) के॰ ই॰ ই॰ = Cave Temples of Western India.
- (९) को॰ मि॰ ए॰ = Colebrooke's miscellaneous Essays.
- (१०) गु॰ इ॰ = Gupta Inscriptions.
- (११)ज॰ अ॰ ओ॰सा॰ = Journal American Oriental Society.
- (१२) ज॰ य॰ ए॰ सा॰ = Journal Bengat Asiatic Society.
- (१३) ज॰ रा॰ ए॰ सं = Journal, Royal Asiatic Society.
- (१४) to to = Indian Antiquery
- (१४) प्रा॰ ले॰ मा॰ = Prachinlekhamala.
- (१६) प्रो॰ बा॰ ए॰ सो = Proceedings, Bengal Asiatic Society.
- (१७) ब्रा॰ बे॰ ज॰ = Professor Bendall's Journey.
- (ংদ) ৰাত গত = Bombay Gazetteer.
- (१६) बी॰ जी॰ = Wiener Zeitschrift.
  - (২০) মাত হo = Bhayanagar Inscriptions.
  - (२१) राजस्थात = Annals and Antiquities of Rajsthan.
  - (२२) रा० मि० बु० ग० = Dr. R. L. Mittra's Buddha Gaya.

इन्हीं बाइस पुस्तकों से ये दानपत्र के लेख इकट्ठे किएगए हैं। इस संग्रह से यह न समझना चाहिए कि अवतक इतने ही लेखों का पता लगा है। इससे कहीं अधिक दिखालेखों और दानपत्रों का बृतान्त छए चुका है। इस बाकी के मंद्रा को भी हम किसी समय पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने का उद्याग करेंग यदि हमें यह झात हुआ कि हमारे इस परिश्रम से किसी को भी लाभ पहुंचा और हिन्दी प्रेमियों की कुछ भी रुचि इस ओर हुई। इस संग्रह में निम्न लिखित संवतों के लेख दिएगए है। इस्ती सन सं उ- नकी गणना भी हम पाठकों के सूचनार्थ नीचे दे देते हैं। बि॰ सं॰ = विक्रम संवत् (प्रारम्भकाल इस्वी से ५७ वर्ष पूर्व)

द्या॰ सं॰=शक संवत् ( प्रारम्भकाल १७८ ई॰ )

कः सं = कलचुरी-चेदि-संवत् (प्रारम्भकाल २५० ई०)

गु॰ सं॰=गुप्तवलुभी संवत ( प्रारम्भकाल ३१६ ई० )

हु॰ सं॰=हर्ष संवत् (प्रारम्भकाल ६०६ ई०)

ने० सं•=नेवार संवत् ( प्रारम्भकाल ८८० ई० )

श्री॰ सं॰ = लौकिक संवत्र-दूसरा नाम-सप्तर्षि संवत् (प्रारम्भकाल ८२४ ई०)

शा० सं॰ = शास्त्र संवत् ( प्रारम्भकाल १६२४ ई० )

बु॰ सं॰=बुद्ध के निर्वाश का संवत् ( प्रारम्भकाल इस्वी से ६३७ वर्ष पूर्व )

**ळ॰ सं॰** = लक्ष्मशासेन संवत् ( प्रारम्भकाल ६१७ ई )

सि॰सं॰=सिंह संयत् ( प्रारम्भकाल १११४ ई० )

म० सं०= मुहम्मद या हिजरी संवत् ( प्रारम्भ ६०२ ई० )

सन्॰ सं॰=वंगाली सन् संवत् ( प्रारम्भकाल ७०५ ई० )

भ० सं० = अलाई या इलाई। संवत् ( प्रारम्भकाल १५५३ )

हमारी इच्छा थी कि इन सब संवतीं का कुछ कुछ वृतास्त इस भूमिका में दे देते परन्तु लेख बढ़ जाने के भय ने हमें ऐसा करने से रोका। अस्तु जिन लोगों की इस विषय में कुछ भी रुचि होगी वे इसका पता स्वयं लगा लेंगे।

अनत में हमें अब केवल इतना निवेदन करना है कि यह सूची हमने डाक्टर किलहाने के संग्रह से ली है। हिन्दी हस्तालेखित पुस्तकों की रिपोर्ट लिखने में हमें अनेक दानपत्रों को खोजना पड़ा जिसके लिये हमें अनेक पुस्तकें उलटनी पड़ी, अन्त में डाक्टर कि-खहाने का संग्रह हमारे हाथ लगा जिससे हमें बड़ी सहायता मिली। यह समझ कर कि दूसरे लोगों को भी ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है हमने उसे हिन्दी में लिखने का साहस किया। आशा है कि हमारे इस परिश्रम से इतिहास प्रेमी लोग लाम उठावेंगे और हमें उत्साहित करेंगे जिससे इसका दूसरा भाग भी हम आगे खलकर उनके अपण कर सकें।

# प्राचीन--लेख--मणि--माला । प्रथम खराड ।

## (१) मालव विक्रम संवत के शिला लेख।

## ( )

वि० सं० ४२८ - गु० इ० पृष्ठ २५३ । व्याव्याट के प्रपीत्र, यशोराट के पीत्र तथा यशोवर्धन के पुत्र "वरिक विष्णुवर्धन" का विजयगढस्तूप पर लेख ।

## ( ? )

वि॰ सं॰ ४८० (१) गु॰ इ॰ पृष्ठ ७४ । नरवर्मन के पुत्र (१) "विश्ववर्मन" के समय का गङ्गधार में लेख जिसमें राजा के मन्त्री मयूराक्ष के कई मंदिरों के बनवाने का वर्णन है।

#### (3)

वि॰ सं॰ ४९३ और ५२९- गु॰ इ॰ पृष्ठ ८१। "कुमार गुप्त" (प्रथम ) और उसके अधीनस्थ दशपुर के नायक "विश्ववर्मन" के पुत्र "बन्धुवर्मन " के समय का लेख जो मन्दसीर में है और जिसे वत्सभद्द ने सङ्कालित किया।

#### (8)

वि० सं० ५८९ — गु० इ० पृष्ठ १५२ — राजाधिराज "यशो-धर्मन विष्णुवर्धन" के समय का मन्दसोर में शिलालेख जिसमें विष्णुवर्धन के एक गंत्री धर्मदोष के छोटे माई दक्ष ( ? ) के अपने मृत चचा अभयदत्त के स्मरणार्थ एक कूप के बनवाने का वर्णन है। लेख गोविन्द का खोदा हुआ है।

## ( 4 )

नि० सं० ७१८ - ए० इ० माग ४ पृष्ठ ३१ । गुहिल राजा "अपराजित" के समय का उदयपुर (राजपुताना) में शिलालेख जिस में राजा के सेनापित महाराज बराहिमिंह की स्त्री के एक मन्दिर बनवाने का वर्णन है। यह लेख दामोदर के पौत्र और ब्रह्मचारी के पुत्र द्वारा सङ्किलित है।

#### ( \$ )

वि० सं० ७४६— इ० ए० भाग ५ पृष्ठ १८१ । "दुर्गगण" के समय का झालरापाटन में शिलालेख । यह सर्वगुप्त भट्ट द्वारा . सङ्कलित है ।

#### ( 9)

वि० सं० ७७०-राजस्थान भाग १ पृष्ठ ७९९-कर्नल टाड ने "चित्तीर के मोर्ग राजाओं " के एक शिलालेख का जो मानसरोवर (चित्तीर) के तट पर एक स्तम्भ पर खुदा था, भाषान्तर किया है। उसमें लिखा है कि संवतसर के ७०० वर्ष वीतने पर मनुष्यों के स्वामी मालवा के राजा ने यह सरावर बनवाया। अब यह शिलालेख बृटिश म्यूजियम में है।

#### (C)

वि० सं० ७९४-इ० ए० माग १२ पृष्ठ १५५ । सौराष्ट्र के महाराजाधिराज "जाइक देव" का दानपत्र (सन्दिग्ध) जो भूमिलिका में दिया गया था । समय ठीक नहीं है ।

## ( ९ )

वि० सं० ७९५-इ० ए० भाग १९ पृष्ट ५७ । मौर्यवंशीय

राजा "धवल " के मित्र संकुक के पुत्र राजकुमार "शिवगण" का शिलालेख । इसे सुरभी भट्ट के पुत्र देवत ने सङ्क्षलित किया और द्वारशिव के पुत्र शिवनाग ने खोदा ।

#### (80)

वि० सं० ८११-राजस्थान भाग २ पृष्ट ७६४ | कर्नल टाड लिखते हैं कि चित्तीर में उन्हें एक शिलालेख मिला था जिसका समय संवत ८११ माघ सुदी ५ वृहस्पतिवार था । इ० ए० भाग १९ पृष्ट ३७३ देखी ।

## ( ११ )

वि० मं० ८४७—जी० मो० जे० भाग २८ पृष्ट ५४७ तथा इ० ए० भाग १४ पृष्ट ४५ । सामन्त "देवदत्त" वा (बैद्धम्में सम्बन्धी ) शेरगढ़ (कोटा ) वाला शिलालेख । विन्दुनाग का पुत्र पद्मनाग, उसका सर्वनाग जिसने "श्री" से बिवाह किया, उनका देव-इत्त हुआ।

## ( १२ )

वि० मं० ८९८-जी० मी० जे० भाग ४० पृष्ठ ३९ | चाहवान "चण्डयहामेन" का घोलपुर में शिलालेख | ईमुक का पुत्र माहंपराम जिसने कणहल्ला (जो मती हुई) से बिवाह किया | उनका पुत्र चण्ड (चण्ड महासेन) हुआ |

#### ( 9 3 )

वि० मं० ९१८-जि० रो० ए० मो०-१८९५ पृष्ट ५१६ पिणहार (प्रतिहार) "कक्कुक" का घटपाल में शिलांलव । वंशा-वर्ला इस प्रकार दी है । ब्राह्मण "हरिश्चन्द्र" और उसकी क्षत्राणी पत्नी "भद्रा" का पुत्र "रिजनल", उसका "नरहण" (नरभट), उसका "नाहण" (नरभट), उसका "नाहण" (नरभट), उसका "तात", उसका 'जसवद्धन" (यशो-वर्धन), उसका 'चन्दुक", उसका ''मिल्लुक", उसका ''झोट",

उमका "भिन्लुक", उसका "कक्क" जिसने "दुर्लभ देवी" से बिवाह किया, उनका "कक्कुक"।

## (88)

वि० सं० ९१९ — ए० इ० भाग ४ पृष्ट ३१० तथा आ० स० वे० इ० भाग १० । (कन्नीज कें) महाराजाधिराज "भोजदेव" और उनके अधीनस्थ लुअच्छांगर (देवगढ़) के नायक महासामन्त "विष्णुराम" के समय का शिलालेख जो देवगढ़ के एक जैनी स्तृप पर है।

## (89)

वि० सं० ९३२— ए० इ० भाग १ पृष्ठ १५६। (कन्नीज के) रामदेव के पुत्र (१) आदिवराह (भोजदेव) के समय का ग्वालियर में शिलालेख।

## ( १६ )

वि० सं० ९३३— ए० इ० भाग १ पृष्ठ १५९। (कन्नीज के) भोजदेव के समय का खालियर में शिलालेख।

#### ( 24)

वि० सं० ९६० ए० इ० भाग १ पृष्ठ १७३ । सीयडोणी (सिरोनी खुर्द) का शिलालेख जिसमें बहुत से अर्थदानों का वर्णन है जिन्हें भिन्न भिन्न पुरुपों ने देवताओं के निमित्त संवत् ९६० से संवत् १०२५ तक में दिया । इसका समय ( कन्नौज के भोजदेव के उत्त-राधिकारी ) महाराजाधिराज महेन्द्रपालदेव के राजन्वकाल का है ।

## (१८)

वि॰ सं॰ ९६०— इ॰ ए॰ भाग १७ पृष्ठ २०२ | महासा-मन्ताधिपति "गुणराज" और "उन्द्भट" के समय का तेहरीवाला स्मारकलेख |

## ( १९ )

वि० सं० ९६४- ए० इ० भाग १ पृष्ठ १७३ । सीयडोणी

का शिलांकेण जिसमें (कान्नीज के) भोजदेव के उत्तराधिकारी महाराजााधराज बहेन्द्रपालदेव के समय का महासामन्ताविपति उन्द्रभट्ट के दानपत्र का वर्णन और उसका समय है।

## ( २०)

विश् सं १३६ आ० स० आ० इ० माग १० पृष्ट १३ स्यास्मिपुर के लांग्डत शिलालेख का समय ।

#### ( 39)

वि० सं० ९६५-०० इ० भाग १ पृष्ट १७४ | सीयडीणी के शिलालेख का समय |

## (२२)

वि० सं० ९६७-ए० इ० भाग १ पृष्ट १७४ | सीयडोणी के शिद्यांलेख का समय |

#### ( २३ )

नि॰ सं॰ ९६९ ए० इ० भाग १ पृष्ठ १७६ | भीयडोणी के सामन्त महाराजाधिराज " <mark>धूरभट्ट " के राजलकाल का सियडोणी</mark> में शिलालेख |

#### ( २४ )

वि० सं० ९७३ जि० वं० ए० सी० भाग ६२ पृष्ट ३१४ । हस्तिकुण्डी के हरिवर्मन के पुत्र राष्ट्रकृट "विंद्रध" के समय का बीजपुर में शिलालेख ।

## ( २9 )

वि० सं० ९.७४-इ० ए० भाग १६ पृष्ठ १७४ | [कन्नीज के ] महेन्द्रपालदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज "महिपालदेव" के समय का असनी (फतेहपुर हस्वा) में शिलालेख |

#### ( २६ )

विक संकर्दर-इव्यक्तिमा १३ पृष्ट २५१। योगी "वकुलन"

का हुटा हुआ शिक्षकेल लिने ठेचातन्द ने सङ्काकित किया था और जो अब बृटिश स्पृतियम में हैं ।

## (३७)

वि० सं० ९८३-इ० ए० माग १३ पृष्ट २५० । योगी "वकुछज" का शिलांकल को अब बृटिश स्यक्तियम में है ।

## ( २८)

वि० सं० ९०१—ए० इ० माग १ पृष्ट १७७ । सियडेाणी ग्रिलांकेख का समय ।

#### ( २९ )

वि० सं० ९९४-ए० इ० मार्गै १ पृष्ट १७६ । सियडोणी शिलालेख का समय ।

## (30)

वि० सं० ९९६ - जिल्ला वि० ए० से ० माग ६२ पृष्ट ३१४ । बीजपुर का शिलालेख जिसमें हस्तिकुंडी के विद्या के पुत्र राष्ट्रकृट ''सम्बट'' के राजत्वकाल का समय है।

#### (38)

वि० मं० १० ६ – ए० इ० भाग १ पृष्ठ १७७ । सियडोणी का शिलालेख जिसमें (कन्नोंज के) क्षितिपालदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज "देवपालदेव" और सियडोणी के सामन्त महारा-जाधिराज "निक्कलद्भु" के राजावकाल का समय है।

#### (33)

नि सं १००७-ए० री० भाग १ पृष्ठ २८४। एक संस्कृत शिलालेख जो मिस्टर विलमट को बुद्ध गया में मिला था और जिसका अनुवाद चार्चन विश्वित्तम ने किया था। इसमें विक्रमादित्य के नवरत्नी में में "अवश्वैद" का बर्वन है।

#### ( 33 )

वि सं १००८-ए० इ० माग १ पृष्ट १७७ । नियडोणी का शिलालेख जिनमें [सियडोणी के मामन्त ] महाराजाविराज "निञ्कलङ्क " के राजत्वकाल का समय है ।

## ( 38 )

वि० सं० १००८ और १०१०-भा० इ॰ पृष्ट ६७ तथा प्रा० हे॰ मा॰ भाग २ पृष्ट २४ । सहाराणी महालक्ष्मी के पुत्र और नरवाहन के पिता (गुहिल) "अझ्चत्" के समय का उदयपुर ( राजपु-ताना ) में शिलांक्षेत्र ।

## (39)

वि० सं० १०५१-ए० इ० माग १ पृष्ठ १२४ । चन्देल 'यज्ञोवर्धन' और 'घंग' के समय का खजुगहों में शिलांछेख जो देह के पुत्र मायव हारा सङ्गालित हैं । चन्द्रात्रेय ऋषि के वंश में नन्तुक, उसका पुत्र वाकपति. उसके जयशक्ति और विजयशक्ति, विजयशक्ति का पुत्र सहिल, उसका हपे जिसने चाहमान राजकुमारी कंचुका से विवाह किया, उनका पुत्र यशोवर्मन लक्षवर्मन (जो हेरम्बपाल के पुत्र देवपाल के जो कीरा के राजासाही का समकालीन था, समय में हुआँ था), और उनाक पुत्र घंग (जिसे विनायकपालदेव भी कहते हैं) हुआ।

## (飞氣)

ावि० सं० १०११-ए० इ० शाग १ पृष्ट १३६ तथा आ० स० आ० इ० भाग २१ | चिंदेल) "बेल" (१) के ससय का खबुगरो के जैन मंदिर में शिळांग्रल |

#### (39)

चि॰ सं॰ १०११-प्रो० से॰ ज॰ पृष्ट ८२। राजपुताने में अप्रेय में शिकालेखा

#### ( 3 ( )

वि० सं० १०१३-ए० इ० भाग २ पृष्ट १२४ | विग्रहराज के हर्ष शिलालेख में हर्ष (शिव) के एक मन्दिर के बनने का समय | ( ३९ )

वि० सं० १०१६ — ए० इ० भाग ३ पृष्ठ २६६ । गुरजर प्रतिहार वंश के सामंत और उसकी पत्नी लच्छुका के पुत्र महाराजा- धिराज "मथनदेव" का राजोरगढ़ (अलबर) का गिलालेख जो कि (कन्नीज के) क्षितिपालदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज "विजय-पालदेव" के राजत्वकाल का है।

(80)

वि० सं० १०२५-ए० इ० भाग १ पृष्ट १७८ | सियडोणी का शिलालेख जिसमें सियडोणी के सामन्त महाराजाधिराज "निक्क-लंक" के राजत्वकाल का समय है |

(88)

वि० सं० १०२७-ए० इ० भाग २ पृष्ठ १२४ | विग्रहराज के हर्प शिलालेख में शैव सन्यासी अल्लट की मृत्यु का समय |

(87)

वि० सं० १०२८—भा० इ० पृष्ट ७० । गुहिल "नरवाहन" का उदयपुर ( राजपृताना ) में खाण्डित शिलालेख जिसे आदित्यनाग के पुत्र आम्रकवि ने सङ्कलित किया ।

(83)

वि० सं० १०२ [८]—डाक्टर बर्जेंस् के फोटो से (आ० स० इ० भाग २३ पृष्ट १२५) महाराजाधिराज "चामुण्डराज" के राजल्वकाल का निमतोर (राजपुताना) में शिलालेख।

(88)

वि० सं० १०३०-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ११९ । चाहमान

"विग्रहराज" का हर्ष शिलालेख जिसे थीरुक के पुत्र धीरनाग ने सङ्कलित किया |

चाहमान वंश में गूवक (प्रथम), उसका पुत्र चन्द्रराज, उसका पुत्र गूवक (द्वितीय), उसका पुत्र चन्दन (जिसने तोमर राजकुमार रुद्रन क्द्रपाल (१) को पराजित किया), उसका पुत्र वाक्पितराज (जिसने तन्त्रपाल को पराजित किया), उसका पुत्र सिंहराज (जो किसी "लवण" का समकालीन था), उसका पुत्र विप्रहराज। महाराजा धिराज सिंहराज का एक माई जिसका नाम वत्सराज था और (विप्रहराज का छोड कर) तीनं बेटे दुर्लभराज, चन्द्रराज और गोनिन्दराज थे।

(84)

वि० सं० १०३०-वी० जी० भाग ५ पृष्ठ २०० । चीलुक्य मुलराज प्रथम का बड़ीदा (पाटन) में दानपत्र ।

## (88)

वि० सं० १०३१—इ० ए० भाग ६ पृष्ठ ५१ । धरमपुरी (इन्दौर) के परमार महाराजाविराज वाकपति राजदेव का दानपत्र जो उज्जयनी में दिया गया था। वंशादली इस प्रकार है। रुष्णराज, वैरिसिंह, सीयक, वाकपतिराज-अमोघवर्ष।

(80)

वि॰ सं॰ १०३४—ज॰ वे॰ ए॰ सो॰ भाग ३१ पृष्ठ ३९३। [कच्छपघाट] महाराजाधिराज **दज्रदामन** के समय का ग्वालियर में एक जैन मूर्तिपद पर खण्डित शिलालेख।

## (8<)

वि० सं० १०३४—राजस्थान भाग १ पृष्ठ ८०२। कर्नल टाड सतपुर के एक शिलालेख का अनुवाद देते हैं जो गुहिल शक्तिकुमार के समय का ज्ञात होता है।

#### (86)

वि० सं० १०२६ - इ० ए० भाग २४ पृष्ट १६० तथा इ० इ० । परमार महाराजाधिराज वाकपतिराजदेव का उज्जेन ( इण्डि-या आफिस ) का दानपत्र जो भगवतपुर में दिया गया था और गुण-पुर में लिखा गया था ।

## (90)

वि० सं० १०४३—इ० ए० भाग ६ पृष्ट १९१ | महाराजा-धिराज राजि के पुत्र चौलुकिक (चौलुक्य) महाराजाधिराज सूलराज-प्रथम का कड़ी में दानपत्र जो अणाहिल पाटक में दिया गया था |

#### ( 99 )

वि० सं० १०४९-ए० इ० भाग १ पृष्ठ ७७ । छिन्द वंश को "ल्लु" का देवल (इलाहाबास) में शिलांलेख जिसे भट्ट शिवरुद्र को पुत्र नेहिल ने सङ्कलित किया था।

च्यवन ऋषि के वंश में वैरवरमन, उसका पुत्र भूपण, उसका छोटा भाई मल्हण जिसने चुलुकीश्वर वंश की अणहिला से विवाह किया, उनका पुत्र लल्ल जिसने लक्ष्मी से बिवाह किया।

## (97)

वि० सं० १०५१-वी० जी भाग ५ पृष्ठ ३०० । चीलुक्य मूलराज प्रथम का बरोदा का दानपत्र ।

#### ( 43 )

वि० सं० १०५३ – ज० ब० ए० सो० पुस्तक ६२ भाग १ पृष्ठ ३११ हस्तिकुण्डी के राष्ट्रकृट धक्क का बीजपुर (जीवपुर ) में शिल्लालेख जिसे सूर्याचार्य ने संकलित किया।

हरिवर्मन, उसका पुत्र विदम्ध, उसका पुत्र मन्मट उसका पुत्र धबल ( परमार मुञ्जराज, दुर्लभगज, चौलुक्य मूलराज प्रथम, धरणीवराह तथा महेन्द्र वा महीन्द्र ? का समकालीन ) उसका पुत्र बालप्रसाद ।

## (98)

बि० सं० १०५५-इ० ए० माग १६ पृष्ठ २०२ । कालञ्जर के चन्डेल महाराजाधिराज धङ्गदेद का नन्योग ( अब बङ्गाल की ए-शियांटिक सोसायटी ) का टानपत्र जो काशिका में दिया गया था । चन्द्रात्रेय मुनि के वंश में हर्प, उसका पुत्र यशोवर्भन, उसका धङ्ग हुआ ।

#### (93)

वि॰ सं॰ १०५८-ए०इ० साग १ पृष्ट १४८ तथा आ०स०**इ०** साग २१। प्रहपति वंश के **कोइ**डळ का खजुराहो में शिलालेख ।

अतियशोबल अथवा यशोबल ( जो पद्मावती में आकर बसा ), उसका पुत्र माहट, उसका पुत्र जयदेव, उसका पुत्र सेक्कलवा सेक्कल्ल उसका छोटा भाई कोक्कल वा कोक्कल्ल हुआ !

## (98)

वि॰ सं॰ १०५९-ए० इ० भाग १ पृष्ठ १४० तथा आ० स० इ० भाग २१ चन्देल्ल धङ्गदेव का खजुराहों में शिलालेख जो उसकी मृत्यु के पश्चात् स्थापित किया गया और जिसे नन्दन के पौत्र तथा बलभद्र के पुत्र राम ने संकलित किया।

चन्द्रात्रेय मुनि के वंश में नन्तुक, उसका पुत्र वाकपति, उसका पुत्र विजय, उसका पुत्र राहिल, उसका हर्प जिसने कञ्छुका से विवाह किया, उनका पुत्र यशोवर्मन जिसने पुष्पा से विवाह किया, उनका पुत्र धङ्ग ।

## (99)

वि० सं० १०७८-इ० ए० भाग ६ पृष्ठ ५३ । परमार महा-राजाधिराज भोजदेव का उज्जैन में दानपत्र जो धारा में दिया गया था। वंशावकी इस प्रकार है-सीचक, बाकपितराज, जिन्दुराज, भोज।

## ( 96)

वि० सं० १०८०-ए० इ० भाग २ पृष्ट २११ । मथुरा में जैनमूर्ति का शिलालेख ।

## (99)

वि० सं० १०८३—इ० ए० मांग १४ पृष्ठ १४०। गौड़ राजा महीपाल और उसके पुत्र स्थिरपाल और वसन्तपाल का सारनाथ (अब बनारस कालिज) में शिलालेख।

## ( ( )

वि० सं० १०८४-इ० ए० भाग १८ पृष्ठ ३४ । [कलोज के] विजयपाल देव के उत्तराधिकारी राज्यपाल देव के उत्तराधिकारी महा-राजाधिराज त्रिलोचनपाल देव का झूसी (अब बंगाल एशियाटिक सोसायटी) में दानपत्र जो गङ्गा के तट पर प्रयाग के निकट दिया गया था।

## ( { { } } )

वि० सं० १०८६—इ० ए० भाग ६ पृष्ठ १९३ तथा भा० इ० पृष्ठ १९४ | चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव प्रथम का राधन-पुर में दानपत्र जो अणाहिल पाटक में दिया गया था ।

#### ( { { { { { } { { } { } { } { } { } } } }

वि॰ सं॰ १०९३—ए० री॰ भाग ९ पृष्ठ ४३२, ज॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ९ पृष्ठ ७३१ तथा को॰ मि॰ ए॰ भाग २ पृष्ठ २७८। महाराजाधिराज यशःपाछ का कर्रा ( अब कलकत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख।

## ( ६३ )

वि० सं० १०९३—इ० ए० भाग १३ पृष्ठ १८५ । उदयगिरि के अमृतगुहा का शिल्लालेख जिसमें 'चन्द्रगुप्त' और 'विक्रमादिल' के नाम हैं। यह एक प्रशस्ति है जिसे हिर के पुत्र गात्रिशम्मा ने स्कलित किया | इसमें ये नःम आते हैं—उत्पलराज, आर्थराज (अर्णोराजं) अ-द्धुतकृष्णराज (कृष्णराज ) वासुदेव, श्रीनाथघोशी, महिपाल, बन्धुक (धन्धुक ) जिसने घृतदेवी से विवाह किया, उनका पुत्र पूर्णपाल, उसकी छोटी वहिन लाहिनी जिसने विश्वहराज से विवाह किया |

## ( \$ 8 )

वि० सं० १०९९—जि० व० ए० सो० भाग १० पृष्ठ ६७१। आबू पर्वत के समानान्तर की दक्षिणी पहाड़ी के नीचे बसन्तगढ़ के एक तालाब का शिलालेख।

## ( ६ 9 )

वि० सं० ११००—इ० ए० माग १४ पृष्ठ १० तथा इ०इ० नम्बर ७। [कच्छपघाट १] विजयाधिराज (विजयपाल १) के समय का वियाना में जैन शिलालेख।

## ( ६६ )

वि० सं० १९०७-इ० ए० भाग १६ पृष्ठ २०५ । काल-ज्जर के चन्देल महाराजाधिराज देववर्भदेव का नन्योरा (अब बंगाल एशियाटिक सोसायटी) का दानपत्र जो सुहवास में दिया गया था। विद्याधर, विजयपाल, देववर्भन, (जिसकी माता सुवनदेवी थी)।

## ( & 3 )

वि० सं० १९१२-ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ४८ । परमार महाराजाधिराज जयसिंह देव का मानधाता में दानपत्र जो धारा में दिया गया था । उसमें वंशावली इस प्रकार है—

वाकपतिराज, सिंधुराज, भोज, जयसिंह

## ( { < / )

वि० सं० १११६—ज० ब० ए० सो० भाग ९ पृष्ठ ५४९ । उदयपुर ( ग्वालियर ) का एक नवीन शिलालेख जिसमें परमार उद-यादित्य का राजत्वकाल संवत १११६ दिया है।

## ( ( )

वि० सं० १९१७-त्रा० ग० स्था १ पृष्ठ ४७२ । देवराज के पौत्र तथा धन्युक के पुत्र परमार महाराजाधिराज कुण्णराज के राजत्वकाल का भिनमाल (श्रीमाल) में शिलालेख।

## ( 90)

वि० सं० ११२३—घा० ग० भाग १ पृष्ठ ४७३ | [परमार] महाराजाधिराज कृष्णराज के राजत्वकाल का भीनमाल (श्रीमाल) में खण्डित शिलालेख |

## (98)

वि० सं० ११३४ और ११३५-डाक्टर फुहरर की एक प्रतिलिपि से । (कलचुरा वंश के ) महाराजाधिराज मर्यादासागरदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज सोढदेव का कल्ह जिला गोरखपुर में, (अब लखनऊ म्यूजियम) दानपत्र जो गण्डकी नदी पर धुलियाघट्ट में दिया गया था ।

#### (97)

वि० सं ११३६—इ० ए० भाग २२ पृष्ठ ८० । परमार चामुण्डराज के अर्थूना में शिलालेख का नेटिस जिसे विजयसाधार के छोटे भाई तथा सुमतिसाधार के पुत्र चन्द्र ने सङ्कलित किया।

परमार नायक के वंश में वैशिसिंह, उसका लघु श्राता डम्बरसिंह, उसके वंश में कङ्कदेव (जिसने मालव राजा हर्प के एक शत्रु, कर्नाट के शासक को पराजित किया ), उसका पुत्र चण्डप, उसका पुत्र सल्य-राज, उसका मण्डनदेव, उसका पुत्र चामुण्डराज (जिसने सिन्धुराज को पराजित किया )।

#### ( 93 )

वि० सं० ११३७—इ० ए० भाग २० पृष्ठ ८३ । परमार उदयादिस्य का उदयपुर ( ग्वालियर ) में शिलालेख ।

## (88)

वि० सं० ११४५-ए० इ० भाग२पृष्ठ२३७तथा आ० स० इ० भाग २०। कच्छपघाट महाराजाधिराज विक्रमसिंह का दुबकुन्द में शिलालेख जिसे शान्तिपेण के पुत्र विजयकीतिं ने सङ्कालित किया।

कच्छपघाट वंश में युवराज, उसका पुत्र अर्जुन जो (चन्देस्ल) विद्याधर का सहायक था और जिसने (कत्नीज के) राज्यपाल की युद्ध में मारा, उसका पुत्र अभिमन्यु (जे। भीज का समकालीन था) उसका पुत्र विजयपाल, उसका पुत्र विक्रमसिंह।

( ७६ )

वि० सं० ११४८-ए० इ० जाग १ पृष्ठ ३१७ । चीलुक्य महाराजाधिराज कर्णदेव त्रेलोक्यमञ्ज का सूनक में दानपत्र जो अण-हिल्लपाटक में दिया गया था।

## ( 98 )

वि० सं० ११५०—इ० ए० भाग १५ पृष्ठ ३६ तथा प्रा० छै० मा० भाग १ पृष्ठ ८१ । कच्छपघाट महिपालंदेव का ग्वालियर में सासबहू के मन्दिर में शिलालेख जिसे राम के पौत्र तथा गोविन्द के पृत्र मणिकण्ठ ने सङ्कलित किया ।

कच्छपघाट (कच्छपारि) बंश में लक्ष्मण, उसका पुत्र वक्रदामन (जिसने गाधिनगर अर्थात कलोंज के अनुशासक को पराजित किया और गोपाद्धि अर्थात ग्वालियर को विजय किया) मङ्गलराज, कीर्तिराज, उसका पुत्र मूलदेव जिसे भुवनपाल और त्रैलोक्यमह्य भी कहते हैं और जिसने देवब्रता से बिवाह किया, उनका पुत्र देवपाल, उसका पुत्र पद्मपाल, जिसका उत्तराधिकारी महीपाल भुवनैकमल हुआ जो कि सूर्यपाल का पुत्र था परन्तु जो पद्मपाल का भाई कहा गया है। (७७)

वि॰ सं० ११५२—आ॰स॰इ॰ मा॰२०पृष्ठ १०२ । दुब-कुण्ड के जैनस्तूप का शिलालेख।

## ( % )

वि० सं० ११५४—इ० ए० भाग १८ पृष्ट ११ | कन्नोज के महाराजाधिराज मदनपालदेव का बङ्गाल एशियादिक सोसायटी वाला दानपत्र जिसमें मदनपालदेव के पिता चन्द्रदेव के वाराणसी में दान का बर्णन है |

यशोविष्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव (जिसने कन्यकुञ्ज अर्थीत् कनीज का राज्य पाया था), उसका पुत्र मदनपाल (मदनदेव)

## (99)

वि० सं० ११६४-इ० ए० भाग १८ पृष्ठ २३८ तथा आ० स० इ० भाग १० । चन्देल कीर्तिवर्मन तथा उसके मंत्री वत्सराज का देवगढ़ का शिलालेख।

चन्देल्ल वंश में विद्याधर, उसका पुत्र विजयपाल, उसका पुत्र कीर्तिवर्मन |

#### $(\langle \circ \rangle)$

वि० सं० ११६१—इ० ए० भाग १४ पृष्ट १०३ । कन्नीज् के महाराजपुत्र गोविन्दचन्द्रदेव का बसाही (अब लखनऊ म्यृजियम) बाला दानपत्र जो यमुना के तद पर आसतिका में दिया गया था।

गाहड़वाल वंश में महैल का पुत्र चन्द्रदेव (जो भोज और कर्ण के पश्चात पृथ्वी का रक्षक था और जिसने अपनी राजधानी कन्याकुब्ज में स्थापित की), उसका पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र गोविन्दचनद्ग ।

## ( < ? )

वि० सं० ११६१-इ० ए० भाग १९ पृष्ट २०२ । कच्छप-घाट महिपालदेव के उत्तराधिकारी का म्यालियर (अब लखनऊ म्यू-जियम) में खण्डित शिलां लेख जिसे यशोदेव ने सङ्कलित किया था। भुवनपाल, उसका पुत्र अपराजित देवपाल, उसका पुत्र पद्मपाल, महिपाल ।

## ( < ? )

वि॰ सं॰ ११६१-ए॰ इ० भाग २ पृष्ठ १८२ | परमार नरवर्भदेव का नागपुर म्यूजियम में शिलालेख (इसे कदाचित नरवर्भ देव ने स्वयं सङ्क्षलित किया था)

नायक परमार के वंश में बैशिसिंह, उसका पुत्र सीयक, उसका पुत्र मुञ्जराज, उसका लघुम्नाता सिंधुराज, उसका पुत्र मोज, उसका सम्बन्धी उदयादित्य (जिसने चेदिकणे को पराजित किया), उसका पुत्र लक्ष्मदेव, उसका भाई नरवर्मन ।

#### ((3)

वि० सं० ११६२-ए० इ० भाग २ पृष्ट ३५९ । कन्नीज के महाराजपुत्र गोविन्दचन्द्रदेव का कमीली (अब लखनक म्यूजियम) में दानपत्र जो गंगा के तट पर विष्णुपुर में दिया गया था।

गाहड़वाल वैश में महीयल का पुत्र चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र | २३ पंक्ति में गोविन्दचन्द्र की माता राल्ह्य-देवी का वर्णन है |

## ( <8 )

वि० सं० ११६३-(११६४-के स्थान पर)-ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ १८९६ पृष्ट ७८७ । कन्नीज के मदनपालदेव तथा उसकी (१) रानी पृथ्वीश्रिका का दानपत्र जो बाराणसी में दिया गथा था । (८९)

वि० सं० ११६४ - ट्रा० रो० ए० सो० माग १ पृष्ट २२६ । हरीटा के मधुकरघर में एक शिलालेख जो परमार नरवर्मन के राजत्व काल का है और जिसमें एक सूर्यग्रहण (!) का वर्णन है । इस शिलालेख में सिन्धुराज (सिन्धुल ?), मोज, उदयादित्य और नरवर्मन का वर्णन है ।

#### ( < \xi )

वि० सं० ११६६—इ० ए० भाग १८ पृष्ट १९ । कन्नीज के महाराज पुत्र गांतिन्दचन्द्रदेव का राहन (अब बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जिसे मदनपालदेव के राजत्वकाल में यमुना के तट पर आसातिका में राणक लबराप्रवाह ने दिया था।

गाहड़वाल वंश में महीतल, चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल, उस-का पुत्र गोविन्दचन्द्र ।

## ( <9)

वि० सं० ११७१-ए० इ० माग ४ पृष्ट १०२ । कनौज के महाराजाविराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमौठी ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था।

यशोवित्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र।

#### $(\langle \langle \langle \rangle \rangle)$

वि० सं० १९७१—डाक्टर फुहरर की एक प्रतिलिपि से । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का पाली (अब लखनऊ म्यूजियम ) में प्रथम दानपत्र ।

#### ( << )

वि० सं० १९७२-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १०४ | कन्नीज के महाराजाधिराज गोबिन्द्चन्द्रदेव का कमीली (अब लखनऊ म्यूजियस) में दानपत्र जो बाराणसी में दिया गया था |

#### ( 90)

ति० सं० ११७३–ए० इ० भाग १ पृष्ट १४७.। घङ्गदेव के वि० सं० १०५९ के खजुगहो वाले शिलालेख को चन्देल्ल जयवर्मदेव के पुनः नया करके देने का समय।

#### ( 9 ? )

वि० सं० १९७४-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १०५ । कर्नोज के महाराजाधिराज गोजिन्दचन्द्रदेव का कमीली (अब लखनऊ म्यूजि-यम) में दानपत्र जो देवस्थान (१) में दिया गया था।

## ( 22 )

वि० सं० १९७४-(१९७५-के स्थान पर ?)-इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १९ । कन्नीज के भहाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का बसाही (अब लखनक म्यूजिसम ) में दानपत्र ।

#### ( १३ )

वि० सं० ११७५-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १०६ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीली (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था।

## (68)

वि० सं० ११७६ – ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १०८ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव और उनकी रानी पट्टमहादेवी महारानी नयणके लिदेवी का दानपत्र जो गङ्गा के तट पर खयरा में दिया गया था।

## ( ९ 9 )

वि० सं० ११७६-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १०९ । कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजिन यम ) में दानवत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

#### ( ९६ )

वि० सं० ११७६—इ० ए० माग १७ पृष्ठ ६२, आ० स० इ० माग १ पृष्ठ ७१ तथा ज० व० ए० से ० माग ६१ पृष्ठ ६० । सेत महेत ( अब लखनऊ म्यूजियम ) का बौद्ध शिलालेख जिसमें गाधि-पुर ( कन्नौज ) के अनुशासक गोपाल और राजा मदन का उल्लेख है। ( इसे उदियन ने सङ्कलित किया था )।

#### ( 60 )

वि० सं० ११७७—जि० ब० ए० सो० भाग ३१ पृष्ठ १२३ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का दानपत्र जिसमें (कलचुरी) राजा थश:कर्णदेव की दान की हुई भूमि की स्वी-कृति है।

## ( 9 ( )

वि० सं० ११७७—ज० ए० ओ० सो० भाग ६ पृष्ठ ५४२। कच्छपघाट महाराजाधिराज वीरसिंहदेव का दानपत्र जो नलपुर के किले में दिया गया था।

कच्छपघाट वंश में गगनसिंह, उसका उत्तराधिकारी शरदसिंह, उसका पुत्र लक्ष्मीदेवी से वीरसिंह |

#### ( ९९ )

वि० सं० ५१७८—ए० इ० भाग ४ पृष्ठ ११० । कन्नौज के महाराजाधिराज **गोविन्दचन्द्रदेव** का कमीली ( अब लखनऊ म्यूजि-यम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

#### (800)

वि० सं० ११८१—ज० ब० ए० सो० भाग ५६ पृष्ठ ११४ | कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव तथा उनकी माता राल्ह-णदेवी का बनारस में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था |

#### (१०१)

वि० सं० ११८२ — ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १०० । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीली ( अब लखनऊ म्यूजि-यम ) में दानपत्र जो गङ्गा के तट पर मदप्रतिहार ( अप्रतिहार ? ) में दिया गया था ।

#### (१०२)

वि० सं० ११८२-( ११८३ के स्थान पर ? )--जि० व०

ए० सो० भाग २७ पृष्ठ २४२ | कन्नीज के महाराजाधिराज गोवि-न्दचन्द्रदेव का दानपत्र जो गंगा के तट पर ईशप्रतिष्ठान में दिया गया था |

## (१०३)

वि० सं० ११८४-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १११ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीली ( अब लखनऊ म्यूजिन्यम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

## (808)

वि० सं० ११८५-जि०ब०ए०सो० भाग ५६ पृष्ठ ११९ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का बनारस में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

## ( १०9)

वि० सं० ११८६—आ०स०इ० भाग २१ पृष्ठ ३४ । चन्देल्ल महाराज मदनवर्मदेव के समय का कालञ्जर के स्तूप पर लेख ।

#### (१०६)

वि० सं० ११८७-आ०स०इ० भाग २१ पृष्ठ ३४ । चन्देख्लं मदनवर्मदेव का कालञ्जर स्तृप पर लेख ।

#### (809)

वि० सं० ११८७-ज॰ब॰ए॰सो॰ भाग ५६ पृष्ठ १०८ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का रैवान (अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

#### ( १०८)

वि० सं० ११८८—-आ०स०इ० भाग २१ पृष्ठ ३५ तथा ज०ब०ए०सो० भाग १७ पृष्ठ ३२१ | कालञ्जर के चन्देस्ल महा-राजाधिराज मदनवर्मदेव के समय का कालञ्जर चट्टान पर लेख |

## (१०९)

वि० सं० ११८८-इ०ए० भाग १९ पृष्ठ २४९ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का रेन ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो बनारस में दिया गया था।

## ( ११0 )

वि० सं० ११८९-ए०इ० भाग ५ पृष्ठ ११४ । कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव तथा उनकी माता महाराज्ञी राटहण देवी का पाली (अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र।

## ( १११ )

वि० सं० ११९०—इ०ए० भाग ६ पृष्ठ ५५ । पृथ्वीपालदेव के उत्तराधिकारी तिहुणपालदेव, उनके उत्तराधिकारी महाराजाधिराज विज-यपालदेव का इङ्गनोड़ में शिलालेख ।

## (११२)

वि० सं० ११९०-ए०इ० भाग ४ पृष्ठ ११२ । कन्नोज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीर्ला ( अब लखनऊ म्यूजि-यम ) में दानपत्र ।

## (११३)

वि० सं० ११९०-इ० ए० भाग १६ पृष्ठ २०८ । काल-ञ्जर के चन्देक्ल महाराजाधिराज मदनवर्मदेव का बान्दा जिले (अब बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी) में दानपत्र जो भैलस्त्रामिन के निकट दिया गया था । इसका समय ठीक नहीं है।

चन्द्रात्रेय के वंश में जो जयशक्ति, विजयशक्ति तथा अन्य राजकुमारों से प्रसिद्ध हो चुकी थी कीर्तिवर्मन, तब पृथ्वीवर्मन, और उसके पीछे मदनवर्मन हुए ।

#### (888)

वि० सं० ११९१-ए०इ० भाग ४ पृष्ठ १६१ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव के राजत्वकाल का सिङ्गर महाराज-पुत्र वत्सराजदेव ( छोइडदेव ) का कमौली ( अब लखनऊ म्यूजि-यम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

## ( ११५ )

वि० सं० ११९१—इ०ए० भाग १९ पृष्ठ ३५३ | परमार महाराजाधिराज यशोवर्मदेव का दानपत्र जो धारा में दिया गया था और जिसे उसके पुत्र और उत्तराधिकारी महाकुमार लक्ष्मीवर्मदेव ने अपने उज्जैन वाले दानपत्र में संवत १२०० में स्वीकार किया था |

## ( ११६ )

वि॰ सं० ११९२—जि०ब०ए०सो०भाग १७ पृष्ठ ३२२ तथा आ०स०इ०माग २१ पृष्ठ ३५। कालञ्जर में चद्वान की मूर्ति का शिलालेख। (११७)

वि० सं० ११९२—इ०ए० भाग १९ पृष्ठ ३४९ तथा इ०इ० नम्बर ९१ । परमार महाराज यशोवर्भदेव का उज्जैन (अब रोयल एशियाटिक सोसायटी) में दूसरा दानपत्र । इसमें एक मोमलदेवी का वर्णन है जो कदाचित यशोवर्भन की माता थी।

## ( ११८)

वि० सं० ११९४—आ०स०इ० भाग २१ पृष्ठ ३१ । काल-ज्जर में नीलकण्ट मन्दिर के निकट एक गुहा में शिलालेख।

## ( ११९ )

वि० सं० ११९५—आ० स० वे० ई० नम्बर २ | चीलुक्य महाराजाधिराज जयसिंहदेव के राजलकाल का भद्रेश्वरवाला खण्डित शिखलेख |

#### ( १२0 )

वि० सं० ११९६-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ३६१ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमीली (अब लखनऊ म्यूजियम) में दान पत्र जो वाराणासी में दिया गया था ।

#### (१२१)

वि० सं० ११९६-इ० ए० भाग १० पृष्ठ १५९ । चौलुक्य जयसिंहदेव के राजत्वकाल का दोहद में शिलालेख ।

#### (१२२)

वि० सं० ११९७-ए० इ० भागं ४ पृष्ठ ११४ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कामीली (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

#### (१२३)

वि० सं० ११९८-ए० इ० माग ४ पृष्ठ ११३ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमेीली (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

#### (१२४)

वि० सं० ११९९—इ०ए० भाग १८ पृष्ठ २१ । कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव तथा महाराजपुत्र राज्यपालदेव का गगहा ( अब ब्रिटिश म्यूजियम ) में दानपत्र ।

## (१२५)

वि० सं० ५१९९—आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ ५८—६० । गढ़वा के मन्दिर के स्तूपों के शिलालेख।

## (१२६)

वि० सं० १२००-इ०ए० भाग १९ पृष्ठ ३५१ तथा इ०इ० नम्बर २५० । परमार महाकुमार लक्ष्मी अमदेव का उज्जैन ( अब रोयल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र । इसमें उस दानपत्र को स्वीकार किया है जो उसके पिता महाराजाधिराज यशोवर्भदेव ने संवत ११९१ में दिया था ।

उदयादित्य, नरवर्मन, यशोवर्मन, महाकुमार, लक्ष्मीवर्मन । (१२७)

वि॰ सं॰ १२००-ए०इ॰ माग ४ पृष्ठ ११५ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था।

## (१२८)

वि० सं० १२०१ (१२०२ के स्थान पर) ए०इ० माग ९ पृष्ठ ११९ । कन्नौज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का मछ-लीशहर (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जी वाराणसी में दिया गया था।

## (१२९)

वि० सं० १२०२-ए०रि० ब. प्रे. पृष्ठ १७९ तथा भा० इ० पृष्ठ १५८। [ जयसिंह ] सिद्धराज के उत्तराधिकारी चौलुक्य कुमार-पाल के राजत्वकाल का गुहिलवंश के कुछ जनों का मङ्गोल (मङ्गलपुर) में शिलालेख जिसे प्रसर्वज्ञ ने संकलित किया।

## (१३०)

वि० सं० १२०२—इ०ए० भाग १० पृष्ठ १५९ । गोद्रहक के महामण्डलेश्वर वापनदेव के समय के वि०सं० ११९६ के दो-हद शिलालेख के पश्चातलेख में समय ।

#### ( १३१ )

वि॰ सं॰ १२०५-ए० इ॰ भाग १ पृष्ठ १५३ | ग्रहपातिवंश के कुछ नेनों ( श्रेष्ठिनों ) का खजुराहों के जैन मन्दिर में शिलालेख |

## (१३२)

वि० सं० १२०७-आ० स० इ० भाग १० पृष्ठ ९७। चान्दपुर में बराह की प्रतिमा के नीचे लेख।

#### (१३३)

वि० सं० १२०७—आ० स० इ० भाग १ पृष्ठ ९६ । कन्नीज के गोविन्दचन्द्रदेव की रानी गोसछ्छदेवी के समय का हाथियादह के स्तूप पर शिलांलेख।

## ( १३४ )

वि० सं० १२०७—आ० स० इ० भाग २० पृष्ठ ४६ तथा ए० इ० भाग २ पृष्ठ २७६ | महाराजाधिराज [ अ ? ] जयपालदेव के समय का महाबन में शिलालेख |

## (१३५)

वि० सं० १२०७-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ४२२ । चौलुक्य कुमारपालदेव का चित्तीरगढ़ में खण्डित शिलालेख जिसे जयकीर्ति ने सङ्कलित किया ।

मूलराज प्रथम,....., सिद्धराज, कुमारपाल ( शाकम्भिर के अनुशासक को पराजित किया तथा स्पादलक्ष देश को उजाड़ा )

## (१३६)

वि० सं० १२०८-ए० इ० भाग १ पृष्ठ २९६ | कुमारपाल के राजत्वकाल का बड़नगर का शिलालेख जिसे श्रीपाल ने सङ्कलित किया था |

चुलुक्य के वंश में मूलराज प्रथम (जिसने चापोत्कट राजकुमारों को पराजित किया ), उसका पुत्र चामुण्डराज, उसका पुत्र बल्लभराज, उसका भाई दुलर्भराज, भीम प्रथम, उसका पुत्र कर्ण, उसका पुत्र जयसिंह सिद्धाधिराज, कुमारपाल (जिसने अर्णोराज को पराजित किया)।

## ( १३७ )

वि० सं० १२०८-ए० इ० भाग ५ पृष्ठ ११७ । कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव तथा उसकी रानी पद्दमहादेवी महाराज्ञी गोसलदेवी का बङ्गवान (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था । समय ठीक नहीं है ।

#### (१३८)

वि० सं० १२०८—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ४९ । चन्देक्ट **मदनवर्मन** के राजखकाल का अजयगढ़ में शिलाठेख ।

## (१३९)

वि० सं० १२०८—ज॰ रो॰ ए॰ सो॰ १८९८ पृष्ठ १०१। प्रहपति वंश के कुछ लोगों का होर्निमेन म्यूजियम में जैनमूर्ति का शिलालेख।

## (880)

वि० सं० १२०९—भा० इ० पृष्ठ १७२ | चौलुक्य महाराजा-धिराज कुमारपालदेव के राजत्वकाल का केण्डू में खण्डित शिलालेख जिसमें नदूल के महाराज आल्हणदेव की एक आज्ञा तथा महाराजपुत्र केल्हणदेव का वर्णन है |

## ( 888 )

वि० सं० १२१०—इ०ए० भाग २० पृष्ठ२१० । अजमेर का शिलालेख जिसमें शाकम्भरी के चाहमान महाराजाधिराज विग्रहराजदेव के बनाए हुए हरकोलि नाटक के कुछ भाग हैं।

#### ( १४२ )

वि० सं० १२११-ए० ई० भाग ४ पृष्ठ ११६ | कन्नीज के महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेव का कमे।ली (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वाराणासी में दिया गया था।

## ( १४३ )

वि० सं० १२११-आ० स० ई० भाग २१ पृष्ठ ७३ । चन्देन्ल मदनवर्मदेव के राजत्वकाल का महोबा की मूर्ति पर शिलालेख।

## (888)

वि॰ सं॰ १२१४-ए॰ इ॰ भाग ४ पृष्ठ ३११ । जापिल के नायक मतापधवल के तुत्राही फाल्स चट्टान के शिलालेख का समय । (१४५)

वि० सं० १२१५—आ० स० वे० इ० भाग २ पृष्ठ १६७ । गिरनार का शिलालेख।

## ( १४६ )

वि० सं० १२१५-ए० इ० भाग १ पृष्ठ १५३ । चन्देल्ल मदनवर्भदेव के राजत्वकाल का म्रहपित वंश के कुछ जनों का खजुराहो की मूर्ति पर शिलालेख।

#### (889)

वि० सं० १२१६—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ २१४ तथा आ० स० इ० भाग २१। दाहाल के कलछुरी (छेदी) महाराजाधिराज नर्सिंहदेव तथा महाराणक जाल्हण के पुत्र राणक छीहुल के समय का अल्ह्वाट में शिलालेख।

#### ( 884)

वि० सं० १२१८—जि० ब० ए० सो० भाग १९ पृष्ट ३० तथा इ० इ० नम्बर १० | चाहुमान महाराज आल्हणदेव का नदोल (अब रोयल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र |

चाहुमान वंश में नदूल में लक्ष्मण था, उसका पुत्र सोहिय, उसका पुत्र बिलराज, उसका चचा विष्रहपाल, उसका पुत्र महेन्द्र, उसका पुत्र अणाहेल, उसका पुत्र बालप्रसाद, उसका भाई जेन्द्रराज, उसका पुत्र पृथितीपाल, उसका भाई जोज्जल, उसका भाई आसाराज, उसका पुत्र आल्हणदेव।

## ( 886 )

वि० सं० १२१९-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १९८ | चन्देल्ल महाराजाधिराज मदनवर्मदेव के दानपत्र (जो बारीदुर्ग में लिखा गया था) का समय | इसे उसके पीत्र और उत्तराधिकारी परमारदिदेव ने वि० सं० १२२३ में स्त्रीकार किया |

#### ( १९0)

ति० सं० १२२०—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ ३४३ । चौलुक्य महाराजाधिराज कुमारपालदेव के राजत्वकाल का उदयपुर (ग्वालियर) में खण्डित शिलालेख ।

## ( १९१ )

वि० सं० १२२०-इ० ए० माग १९ पृष्ठ २१८ । शाक-म्भरी के अवेल्लेदेव के पुत्र चाहुमान वीस्लेदेव-विग्रहराज का देहली सिवालिक स्तूप पर शिलालेख।

## (१५२)

वि० सं० १२२२—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ ३४४ । उदयपुर (ग्वाालियर) स्तूप का शिलालेख।

#### (१५३)

वि० सं० १२२३-ए० इ० माग ४ पृष्ठ १५७ । कालञ्ज-राधिपति चन्देल्ल महाराजाधिराज परमारिददेव का सेम्र ( अब लख-नऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जिसमें उसने अपने दादा और पूर्वज-मदनवर्म देव के संवत १२१९ के दान को स्वीकार किया है यह दानपत्र सोनसर में दिया गया था । चन्द्रात्रेय राजकुमारों के वंश में पृथ्वीवर्मन, मदनवर्मन, उसका पौत्र परमारदिदेव कालिंजर का राजा हुआ | इस वंश में प्रसिद्ध राजा विजयशक्ति और जयशक्ति आदि हुए |

### ( १५8 )

वि० सं० १२२४—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ७४ । कालञ्जराधिपति चन्देल्ल परमारिद्देव के राजलकाल का महोत्रा की मूर्ति पर शिलालेख ।

### ( १99 )

वि० सं० १२२४-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ ११८ । कन्नौज के महाराजाधिराज विजयचन्द्रदेव तथा उसके पुत्र युवराज जयचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनक म्यूजियम) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था ।

यशोविग्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र, उसका पुत्र विजयचन्द्र, उसका पुत्र युवराज जयचन्द्र।

## ( १५६ )

नि० सं० १२२४—ए० री० भाग १५ पृष्ठ ४४३—४४६ | हांसी का एक शिलालेख जो कि प्रत्यक्ष चाहमान पृथ्वीराज के राज-त्वकाल का है |

## ( १९७ )

वि० सं० १२२५—आ० स० इ० भाग ११ पृष्ठ १२५ । कन्नोज के विजयचन्द्रदेव (१) के राजत्वकाल का जोनपुर के स्तूप पर शिलालेख।

## ( १९८ )

वि० सं० १२२५--इ० ए० माग १५ पृष्ठ ७ तथा इ० इ०

नम्बर १२ | कन्नीन के महाराजाधियन विजयचन्द्रदेव तथा उनके पुत्र युवराज जयचन्द्रदेव का रायल एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र |

### ( १99 )

वि० सं० १२२५—सर ए० किनंघाम की प्रतिलिपि से । जापिल के नायक प्रतापधवल का फुलवरिया (रोहतासगढ़) में शिलालेख।

## ( १६0 )

बि० सं० १२२५—ज० ए० ओ० सो० भाग ६ पृष्ठ ५४८ जापिल के महानायक प्रतापधवलदेव का ताराचण्डी चट्टान पर शिला-लेख जिसमें उन्होंने कन्नौज के विजयचन्द्र के एक ताम्रपत्र लेख को जाली प्रकाशित किया है।

### ( १६१ )

वि० सं० १२२६—ज० ब० ए० सो० भाग ५५ पृष्ठ ४० । चाहमान सोमेश्वर के राजत्वकाल का विझोली चद्यन पर शिलालेख । इसमें चाहमान कुल की वंशावली दी हैं।

#### ( १६२ )

वि० सं० १२२६—ज॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ५५ पृष्ठ ४६। चाहमान पृथ्वीराज के राजत्वकाल का मेनालगढ़ में शिलालेख।

#### (१६३)

वि० सं० १२२६-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १२१ । कन्नौज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौली (अब लखनऊ म्यूजियय) में दानपत्र जो बडबिह में दिया गया था।

यशोतिग्रह, उसका पुत्र महीचन्द्र, उसका पुत्र चन्द्रदेव, उसका पुत्र मदनपाल, उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र, उसका पुत्र विजयचन्द्र, उसका पुत्र जयचन्द्र।

#### ( 8 \$ 8 )

वि० सं० १२२७-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ४९। अजयगढ़ के ऊपरी फाटक पर शिलालेख।

#### ( १६५ )

वि० सं० १२२८—इ० ए० भाग २५ पृष्ठ २०६ तथा ज० ब० ए० सो० भाग ६४ पृष्ठ १९६ । कालञ्जराधिपति चन्देल्ल महाराजाधिराज परमारदिदेव का इच्छावर में दानपत्र जो विलासपुर में दिया गया था ।

## (१६६)

वि० सं० १२२८-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १२२ । कन्नीज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमीली (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो बेणी के तट पर प्रयाग में दिया गया था।

#### ( 289 )

ा वि० सं० १२२९—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ ३४७ । चौलु-क्य महाराजाधिराज अजयपालदेव के राजत्वकाल का उदयपुर ( ग्वालियर ) में शिलालेख ।

#### ( १६८ )

वि० सं० १२३०-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १२४ । कन्नीज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौठी (अब ठखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था।

#### (१६९)

वि० सं० १२३१-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १२५ । कन्नोज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमीली (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो काशी में दिया गया था । समय ठीक नहीं है ।

#### ( 290 )

वि० सं० १२३१ ( १२३२ के स्थान पर?)---इ० ए०

भाग १८ पृष्ट ८२ | जयसिंहदेव के उत्तराधिकारी कुमारपालदेव के उत्तराधिकारी चौलुक्य महाराजाधिराज अजयपालदेव के राजत्वकाल का दानपत्र जिसमें चाहुयाण (चाहुमान) वंश के महामण्डलेश्वर वैजल्लदेव के दान का उल्लेख है | यह ब्राह्मणपाटक में लिखा गया था | यह दानपत्र संवत् १२३५ में खोदा गया था |

### ( १७१ )

वि० सं० १२३२-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १२७ । कन्नौज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौठी (अत्र लखनऊ म्यूजियम) मैं दानपत्र जो काशी में दिया गया था और जिसमें राजा के पुत्र हरिश्चन्द्र का वर्णन है।

#### ( १७२ )

ति० सं० १२३२—इ०ए० भाग १८ पृष्ठ १३० । कन्नौज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बनारस कालेज में दानपत्र जो बाराणसी में दिया गया था और जिसमें राजा के पुत्र हरिश्चन्द्र का वर्णन है।

#### ( १७३ )

वि० सं० १२३२—आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ १२५ । गोविन्दपालदेव के राजत्वकाल का गया में शिलालेख।

## ( 808)

वि० सं० १२३३—ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १२९ | कन्नौज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का कमौली ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था |

## ( १९९ )

वि० सं० १२३३—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १३५ । कन्नौज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गमा था।

## ( १७६ )

वि० सं० १२३३—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १३७ कन्नीज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी में दूसरा दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था।

## ( 200)

वि० सं० १२३३—ज० व० ए० सो० भाग ३८ पृष्ठ २६ | बुलंदशहर से अनंग का दानपत्र | इसमे ये नाम दिए हैं—वन्द्रक, धरणीबराथ, प्रभास, भैरव, रुद्र, गोविन्दराज, यशोधर, हरदत्त, त्रिभुवना-दिख, भोगदिख, कुलादिख, विक्रमादिख, पद्मादिख, भोजदेव, सहजा-दिख, (राजराज ?) अनङ्ग |

#### ( १७८)

वि० सं० १२३४-इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १३८ | कन्नौ-ज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था |

#### ( १७९ )

वि० सं० १२३५ और १२३६—ज० ब० ए० सो० भाग ७ पृष्ठ ७३६ । परमार महाकुमार हिरिश्चन्द्र देव का पिष्ठिआ नगर में दानपत्र जो नरमदा के तट पर किसी स्थान पर दिया गया था ।

उदयादित्य, नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, महाकुमार हरिश्चन्द्र जो महाकुमार लक्ष्मीवर्मन के पुत्र थे |

#### ( १८० )

वि० सं० १२३६—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १४० | कन्नौज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बंगाल एँशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जो गंगा के तट पर रण्डवै में दिया गया था |

#### ( १८१ )

वि० सं० १२३६-इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १४१ । कन्नीज

के माहाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बंगाल एशियाटिक सोसायटी में दूसरा दानपत्र जो गंगा के तट पर रण्डवै में दिया गया था।

### (१८२)

वि० सं० १२३६—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १४२ । कन्नीज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का बंगाल एशियाटिक सोसायटी में दूसरा दानपत्र जो गंगा के तट पर रण्डवै में दिया गया था।

## (१८३)

वि० सं० १२३९—आ० स० इ० भाग १० तथा भाग २१ ८ पृष्ठ १७३ व १७४ । अर्णोराज के पौत्र तथा सोमेश्वर के पुत्र चाह-मान पृथ्वीराज का जेजाकभुक्तिं के चन्देल्ल परमारिद्देव के परा-जित करने का मदनपुर में शिलालेख ।

#### ( 8/8 )

वि० सं० १२३९—बो० ग० भाग १ पृष्ठ ४७४ । महाराज पुत्र (१) जयतसिंहदेव (१) के राजत्वकाल का भिमाल (श्रीमाल) में शिलालेख।

## ( १८५ )

वि० सं० १२४—(?)—ग्रो० ब० ए० सो० १८८० पृष्ठ ७७ | बुद्धगया का बौद्ध शिलालेख जिसमें कन्नौज के जयचन्द्रदेव का वर्णन है और जिसे सीद के पुत्र मनोस्थ ने सङ्कलित किया था |

### ( १८६ )

वि० सं० १२४० — डाक्टर बरगेस की प्रतिलिपियों से । चन्दे-ल्ल परमारदिदेव के राजत्वकाल का कालञ्जर की चट्टान पर शिलालेख ।

### ( १८७ )

वि० सं० १२४०—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ७२ । महोबा के दुर्ग की दीवाल का खण्डित शिलालेख।

## ( १८८ )

वि० सं १२४३—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ५० । अजय गढ़ के ऊपरी फाटक पर का शिलालेख ।

### (१८९)

वि० सं० १२४३—इ० ए० भाग १९ पृष्ठ १० तथा इ० इ० नम्बर १३। कन्नीज के महाराजाधिराज जयचन्द्रदेव का फैजावाद (अब रायल एशियाटिक सोसायटी) में दानपत्र जो वाराणसी में दिया गया था।

#### (१९०)

वि० सं० १२४४—आ० स० इ० भाग २० पृष्ठ **९० ।** तहनगढ़ दुर्ग के फाटक पर के स्तूप का शिलालेख।

#### ( १९१ )

वि० सं० १२४४—आ० स० इ० भाग ६ पृष्ठ १५६ । चाहमान पृथ्वीराजदेव के राजत्वकाल का वीसलपुर स्तूप का शिलालेख।

## (१९२)

वि० सं० १२४७(?)—ए० इ० भाग १ पृष्ठ ४७। रत्नपुर के पृथ्वीदेव तृतीय के समय का रत्नपुर (अब नागपुर म्यूजियम) में शिलालेख जिसे रत्नसिंह के पुत्र देवगण ने सङ्क्रीलत किया था।

#### (१९३)

वि० सं० ५२५२-ए० इ० भाग १ पृष्ठ २०८ । चन्देल्ल परमारिदेव और उसके मंत्री सल्लक्षण तथा (उसके पुत्र) पुर्वोत्तम का वघारी (अब लखनऊ म्यूजियम) में शिलालेख जिसे लक्ष्मीधर के पौत्र तथा गदाधर के पुत्र देवधर ने सङ्कलित किया था।

चन्द्रात्रेय राजकुमारों में मदनवर्मन, उसका पुत्र यशोवर्मन, उसका पुत्र परमर्दिंन ।

#### (898)

वि० सं० १२५३-इ० ए० भाग १७ पृष्ठ २३८। तृका लिङ्गा-

चिपाति कल्छुरी (छेदी) महाराजाधिराज विजयंदेव के राजत्व काल का ककरेडी के महाराणक सल्लखणवर्मदेव का रिवां (अब बृटिश स्यूजियम) में दानपत्र जो ककरेड़ी में दिया गया था।

धाहिस्ट, वाजूक, दन्दूक, खोजूक, जयवर्मन, उसका पुत्र वत्सराज, उसके पुत्र कीर्तिवर्मन और सटखणवर्मन

### (१९५)

वि० सं० १२५३—आ० स० इ० भाग ११ पृष्ठ १२९ । कन्नीज के एक अनुशासक का बेळखर स्तूप पर शिलालेख ।

#### (१९६)

वि० सं० १२५६-इ० ए० भाग ११ पृष्ठ ७१ । चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का पाटन में दानपत्र जो अणहिलपाटक में दिया गया था।

मूलराज प्रथम, चामुण्डराज, दुर्लभराज, भीम प्रथम, कर्णत्रैलोक्य-महल, जयसिंह-सिद्धयचक्रवर्तिन, कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय, अभिनवसिद्धराज।

#### (699)

वि० सं० १२५६—इ० ए० भाग १६ पृष्ठ २५४ । परमार महाकुमार **उदयवर्भदेव** का भूपाल में दानपत्र जो रेवा के तट परगुवा-डाघट्ट में दिया गया था।

यशोवर्मन, जयवर्मन, महाकुमार लक्ष्मीवर्मन, महाकुमार हरिश्चन्द्र, उसका पुत्र महाकुमार उदयवर्मन ।

#### (१९८)

वि० सं० १२५८—जि० ब० ए० सो० भाग १७ पृष्ठ २१२ तथा आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ३७ । चन्देल्ल परमरिद्देव का कालञ्जर में शिलालेख जिसे उसने स्वयं सङ्ग्रालित किया था।

## (१९९)

वि० सं० १२६३—इ० ए० भाग ६ पृष्ठ १९४ । चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो अणहिलपा-टक में दिया गया था।

#### ( २०० )

वि० सं० १२६२—बा०ग० भाग १ पृष्ठ ४७४ । महाराजा-धिराज उदयसिंहदेव के राजत्वकाल का भिंमाल (श्रीमाल) में शिलालेख ।

#### ( २०१ )

बि० सं० १२६४—इ०ए० भाग ११ पृष्ठ ३३७ । चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल का मेहर राजा जगमल्ल का तिमाणा में दानपत्र जो तिबाणक में दिया गया था।

## ( २०२)

वि० सं० १२६५—इ० ए० भाग ११ पृष्ठ २२१ । चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल का आबू पर्वत पर शिलालेख, जिस समय परमार माण्डलिक धारावर्षदेव ( जिसके युवराज प्रह्लादनदेव थे ) चन्द्रावती में राज्य करते थे । यह लक्ष्मीधर द्वारा संकलित किया गया था।

## ( २०३ )

वि० सं० १२६६—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ११२ तथा इ० इ० नम्बर ११ । चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल का रायल एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जो अणहिल्लपाटक में दिया गया था।

#### ( २08)

वि० सं० १२६७-जि० ब०ए० सो० भाग ५ पृष्ट ३७८ ।

परमार अर्जुनवर्मदेव का पिष्ठिआनगर में दानपत्र जो मण्डपदुर्ग में दिया गया था ।

परमार वंश में भोज, उसके पीछे उदयादित्य, उसका पुत्र नरवर्मन, उसका पुत्र यशोवर्मन, उसका पुत्र अजयबर्मन उसका पुत्र बिन्ध्यवर्मन, उसका पुत्र अर्जुन (अर्जुनवर्मन) जिसने जयसिंह को पराजित किया ।

( २०५ )

बि॰ सं० १२६९—आ॰ स॰ इ॰ भाग २१ पृष्ठ ५० । चन्देल्ल राजा त्रेलोक्यवर्मदेव के राजत्वकाल का अजयगढ़ में शिलालेख। (२०६)

वि० सं० १२७०-ज॰ अ॰ ओ॰ सो॰ भाग ७ पृष्ठ ३२ । परमार महाराज अर्जुनवर्भदेव का भूपाल में दानपत्र जो भृगुकच्छ में दिया गया था ।

(209)

वि० सं० १२७२-ज० अ० ओ० सो० भाग ७ पृष्ठ २५ । परमार महाराज अर्जुनवर्भदेव का भूपाल में दानपत्र जो रेत्रा और किपला के सङ्गम पर अमरेश्वर तीर्थ में दिया गया था।

(२०८)

वि० सं० १२७२-ए० रि० बा० प्रे० पृष्ठ १८६ । मेहर राजा रणसिंह के समय का शियाल बेट मूर्ति का शिलालेख। इसका समय ठीक नहीं है।

( २०९ )

वि० सं० १२७३-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ४३९ तथा भा०इ० पृष्ठ १९५ । चौलुक्य भीमदेव द्वितीय के समय का वेरावल ( सोम-नाथदेव पट्टन ) में खण्डित शिलालेख जिसमें श्रीधर और वस्त्राकुल वंश के और लोगों तथा मूलराज प्रथम से लेकर भीमदेव द्वितीय तक अण-हिलवाड़ के चौलुक्य राजाओं की प्रशंसा है।

#### ( २१० )

वि० सं० १२७३—ज॰ व॰ ए॰ सो॰ भाग १९ पृष्ठ ४५४। जीनपुर जिले का शिलालेख जिसमें एक रेहननामा है।

### ( २११ )

वि० सं० १२७४—बा० ग० भाग १ पृष्ठ ४७५ । महाराजा-धिराज उदयसिंहदेव के राजत्वकाल का भिमाल (श्रीमाल) में खण्डित शिलालेख ।

### ( २१२ )

वि० सं० १२(७)५—भा० इ० पृष्ठ २०५ । चौलुक्य महाराजा-धिराज भीमदेव द्वितीय के राजत्वकाल का भराणा का खण्डित शिलालेख।

### ( २१३ )

वि० सं० १२७५—इ० ए० भाग २० पृष्ठ ३११ तथा के० टे० वे० इ० पृष्ठ ११० । धारा के परमार महाराजाधिराज देवपालदेव के राजत्वकाल का हरसौदा ( अव अमेरिकन ओरिएण्टेल सोसायटी ) में शिलालेख ।

## ( २१४ )

वि० सं० १२७९-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ ३११। राजा (क्षितीन्द्र) मताप के समय का राहतासगढ़ की चट्टान पर शिलालेख।

#### ( २१५ )

वि॰ सं॰ १२८०-इ॰ ए॰ माग ६ पृष्ठ १९६ । चै।लुक्य महाराजाधिराज जयन्तसिंहदेव का कडी में दानपत्र जो अणहिलपुर में दिया गया था।

मूलराज प्रथम, चामुण्डराज, वल्लभराज, दुर्लभराज, इसके आगे

भीम द्वितीय तक संख्या १९६ के ऐसा, उसके पश्चात् उसके स्थान पर जयन्तसिंह-अभिनवसिद्धराज ।

### ( २१६ )

वि० सं० १२८३—इ० ए० भाग ६ पृष्ठ १९९ । चै। लुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो अणहिलपा-टक में दिया गया था।

मृलराज प्रथम, चामुण्डराज, वल्लभराज, दुर्लभराज, इसके पीछे भीम द्वितीय तक संख्या १९६ ऐसा ।

### ( २१७ )

वि० सं० १२८६—इ० ए० भाग २० पृष्ठ ८३ । धारा के परमार देवपालदेव के राजत्वकाल का उदयपुर (ग्वालियर) में शिलालेख।

#### ( २१८)

वि० सं० १२८७—इ० ए० भाग ६ पृष्ठ २०१ । चैालुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो अणिहलपाटक में दिया गया था । इसका समय ठीक नहीं है ।

#### ( २१९ )

वि० सं० १२८७(?)—काथवाट सम्पादित सोमेश्वरकृत कीर्तिकौमुदी, एपेंडिक्स बी० तथा भा० इ० पृष्ठ २१८ | चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय तथा चन्द्रावती के परमार महामण्डलेश्वर राजकुल सोमसिंहदेव ( जिसका पुत्र कान्हणदेव था ) के राजल्वकाल का
आबू पर्वत पर शिलालेख जिसम लवणप्रसाददेव के पुत्र चौलुक्य(बंधेला)
महामण्डलेश्वर राणक वीर्धवलदेव का वर्णन है ।

#### ( २२० )

वि० सं० १२८७(?)-ए० री० भाग १६ पृष्ठ ३०२ । काथ-

बटे सम्पादित सोमेश्वरकृत-कीर्तिकीमुदी एपेंडिक्स ए०, तथा भा० इ० पृष्ठ १७४ | आबू पर्वत का शिलालेख जिसमें वीरधबल के मंत्री वस्तु-पाल और तेजहपाल की (सोमेश्वर से) प्रशंसा है और चौलुक्य (बवेला) अणोराज, लवणप्रसाद और वीरधवल तथा चन्द्रावती के परमार धूमराज, धन्धुक, ध्रुवभट, रामदेव, उसके छोटे भाई यशोधवल (जिसने चौलुक्य कुमारपाल के शत्रु, मालव के राजा बल्लाल को पराजित किया), उसके पुत्र धारावर्ष, उसके छोटे भाई प्रह्णादन (जो सामन्तिसिंह से लडा) धारावर्ष के पुत्र सोमिसिहदेव और उसके पुत्र कृष्णराजदेव का वर्णन है।

## ( २२१ )

वि० सं० १२८८—इ० ए० माग ६ पृष्ठ २०३।चौलुक्य महा-राजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कडी में दानपत्र जो अणहिलपाटक में दिया गया था।

## ( २२२ )

वि० सं० १२८८-आ० स० वे० इ० भाग २ पृष्ठ १७० । मंत्री वस्तुपाल और तेजहपाल के मन्दिर का गिरनार में शिलालेख जिसमें चौलुक्य (बंघेला) लवणप्रसाददेव तथा उसके पुत्र बीर्धवलदेव का वर्णन है।

#### ( २२३ )

वि० सं० १२८८ अथवा १२८९—आ० स० वे० इ० माग२ पृष्ठ १७३ तथा ए० री० बा० प्रे० पृष्ठ ३१५ । मंत्री वस्तुपाल का गिरनार में शिलालेख ।

## ( २२४ )

वि० सं० १२८९-इ० ए० भाग २० पृष्ठ ८३ । धारा के परमार महाराजाधिराज देवपालदेव के राजत्वकाल का उदयपुर (ग्वालियर) में शिलालेख।

#### ( २२५ )

वि० सं० १२९५-इ० ए० भाग ६ पृष्ट २०५ । चैल्डिक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कड़ी में दानपत्र जो अणहिल्ल-पाटक में दिया गया था।

## (२२६)

वि० सं० १२९६-इ० ए० भाग ६ पृष्ठ २०६ । चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय का कड़ी में दानपत्र जो अणहिल्ल-पाटक में दिया गया था।

#### (229)

वि० सं० १२९६—ए० इ० भाग १ पृष्ठ ११९ । कीरग्राम में वैद्यनाथ के मन्दिर का जैन शिलालेख ।

### ( २२८ )

वि० सं० १२९७-इ० ए० भाग १७ पृष्ठ २३१ । त्रिकिल-ङ्गाधिपति चन्देल्ल महाराजाधिराज त्रेलोक्यवर्भदेव के राजत्वकाल का ककरेडी के महाराणक कुमारपालदेव का रीवां ( अब वृटिश म्यूजि-यम ) में दानपत्र ।

कौरव वंश में महाराणक धीहिल्ल, उसका पुत्र दुर्जय, उसका पुत्र शोजवर्मन, उसका पुत्र जयवर्मन, उसका पुत्र बत्सराज, उसका पुत्र सलशणवर्मन उसका पुत्र हरिराज, उसका पुत्र कुमारपाल।

#### ( २२९ )

वि० सं० ५२९८-इ० ए० भाग १७ पृष्ठ २३५ । चन्देल्ल महाराज त्रेलोक्यम् के राजत्वकाल का ककरेडी के महाराणक हरि-राजदेव का रीवां (अब वृदिश म्यूजियम) में दानपत्र।

धाहिल्ल से वत्सराज तक संख्या २२८ में बत्सराज का पुत्र की-तिंवर्मन, उसका भाई सलप्रणवर्मन, उसका पुत्र [ब] आह [ड़] वर्मन, उसका भाई हरिराज।

#### ( २३० )

वि० सं० १२९९—इ० ए० भाग ६ पृष्ठ २०८ । चौलुक्य महाराजाधिराज तृभुवनपालदेव का कड़ी में दानपत्र जो अणहिल्लपा-टक में दिया गया था ।

मूलराज प्रथम से भीम दितीय तक के लिये संख्या २१६ देखो; भीम दितीय के पश्चात त्रिभुवनपाल।

#### (२३१)

वि० सं० १३००-ए० री० पृष्ठ १८६ । शियालबेट की मूर्ति का शिलालेख।

#### (२३२)

वि० सं० १३०५—बा० ग० भाग १ पृष्ठ ४७६ । महाराजा-धिराज [ उदय ] सिंहदेव के राजत्वकाल का भिंमाल (श्रीमाल) में खण्डित शिलालेख ।

### ( २३३ )

वि० सं० १३११-ए० इ० भाग १ पृष्ठ २५ । बीरधवल के पुत्र चीलुक्य (बघेला) वीसल्डदेव का दभोई का खण्डित शिलालेख जिसे सोमेश्वर में सङ्कलित किया।

#### ( २३४ )

वि० सं० १३१२—इ० ए० भाग २० पृष्ठ ८४ । धारा के परमार महाराजाधिराज जयसिंहदेव के राजत्वकाल का राहतगढ़ में शिलालेख।

#### (२३५)

वि० सं० १३१५-ए० रि० बा० प्रे० पृष्ठ १८६ | शियाल-बेट की मूर्ति का शिलालेख |

#### (२३६)

वि० सं० १३१७-इ० ए० भाग ६ पृष्ठ ३१० । चौलुक्य

( वाघेला ) महाराजाधिराज वीत्रलदेव के राजत्वकाल का कड़ी में दानपत्र जिसमें मण्डली के लूणपसाजदेव के पौत्र तथा संप्रामसिंहदेव के पुत्र महामण्डलेश्वर राणक सामन्तिसंहदेव के दान का उल्लेख है।

### ( २३७ )

वि० सं० १३१७-ए० इ० भाग १ पृष्ठ ३२७ तथा आ० स० इ० भाग २१ चन्देल वीरवर्मन तथा उसकी रानी कल्याणदेवी का अजयगढ़ चट्टान का शिलालेख, जिसे वत्सराज के पौत्र तथा हरिपाल के पुत्र ने सङ्कालित किया।

चन्द्रवंश में कीर्तिवर्मन (जिस ने चेदी कर्ण को पराजित किया)
उस का पुत्र सल्लक्षण, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन, परमिंदन, त्रैलोक्यवर्मन, उस का पुत्र वीरवर्मन जिस ने महेश्वर और वीसलदेवी की पुत्री
कल्याणदेवी से विवाह किया | यह वीसलदेवी कुमार गोविन्दराज की
पुत्री थी और महेश्वर ददीचि जाति के चादल का पौत्र तथा श्रीपाल का
पुत्र था |

## ( २३८ )

वि॰ सं॰ १३१८—डाक्टर बरगेस की एक प्रतिलिपि से । चन्देल वीरवर्मन (१) का झांसी (अत्र लखनऊ म्यूजियम) में शिलालेख।

## ( २३९ )

वि० सं० १३२०-इ० ए० भाग ११ पृष्ठ ३४३ तथा भा० इ० पृष्ठ २२४ चौलुक्य (वाघेला) महाराजाधिराज अर्जुनदेव के राजकाल का वीरावल में शिलालेख।

<sup>\*</sup> प्रन्थकार ने सर्वत्र शिलालेख लिखा है इस से यह नहीं कह सकते कि कौन तामलेख है और कीन शिलालेख।

### ( 280 )

वि० सं० १३२०—वो० ग० भाग १ पृष्ठ ४७७ । भितमाल ( श्रीमाल ) का शिलालेख जिसे सुभट ने संकालित किया था ।

## ( २४१ )

वि॰ सं॰ १३२४—ज॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ५५ । पृष्ट ४६। मेवाड़ के गुहिल महाराज तेजहसिंहदेव के राजकाल का चित्तीरगढ़ में शिलालेख।

### ( २४२ )

वि० सं० १३२५—आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ १२७ , गयासुदीन बल्बन (१) के समय का वनराजदेव (१) का गया में शिलालेख।

## ( २४३ )

वि० मं० १३२५—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ५१, चन्देल वीरवर्मन के राजकाल का अजयगढ़ में शिलालेख।

## ( 288 )

वि० सं० १३२६—डाक्टर हुल्श की प्रतिलिपि से , धारा के परमार जैसिघदेव (जयसिंहदेव) के राजकाल का पथारी में शिलालेख।

#### ( 789 )

वि० सं० १३२९—इ० ए० भाग ११ पृष्ठ १०६ , कोदि-णार का शिलालेख जिसमें चौलुक्य (वाघेला) वीसलदेव के कवि नानाक की प्रशंसा है और जिसे गणपितव्यास ने सङ्कलित किया था।

## ( २४६ )

वि० सं० १३३०—बो० ग० भाग १ पृष्ठ ४७८ , भिनमाल (श्रीमाल) का खण्डित शिलालेख जिसमें महाराजाधिगज उदयसिंह-देव का नाम आया है—इसे सुभट ने संकलित किया।

#### ( २४७ )

वि० सं० १३३१-इ० ए० भाग २२ पृष्ठ ८०, भा०इ० पृष्ठ ७४, तथा आ० स० इ० भाग २३, मेदपाट ( मेवाड ) के गुहि-छवंश का चित्तोर में शिलालेख जिसे बेदशर्मन ने संकलित किया । इस में नीचेलिखे राजाओं की प्रशंसा है-वपा, गुहिल, भोज, श्रील, कलभोज, मल्लट, भर्तृभट, सिंह, महायक, शम्माण, अल्लट, नरवाहन, शिक्तुमार, आम्प्रसाद, शुचिवानि, नरवर्मन ।

## ( २४८ )

वि० सं० १३३२-इ० ए० भाग २१ पृष्ठ २७७ । चौलुक्य (वाघेला) महाराजाधिराज सारङ्गदेव के राजकाल का खांखा का खण्डित शिलालेख ।

## ( २४९ )

वि० सं० १३३३—बो० ग० भाग १ पृष्ठ ४८०, महाराज-कुल [चा] चिगदेव के राजकाल का भिनमाल (श्रीमाल) में शिलालेख जिसे सुभट ने संकलित किया।

## (२५०)

वि० सं० १३३४—बो० ग० भाग १ पृष्ठ २८१ , महाराज-कुल चाचिम के राजकाल का भिनमाल (श्रीमाल) में शिलालेख।

चाहुमान वंश में महाराजकुल समरसिंह; उसका पुत्र महाराजा-धिराज उदयसिंहदेब; उसका पुत्र बाहद्सिंह; और [ उसका पुत्र ? ] चामुण्डराजदेव |

#### ( २ ५ १ )

वि० सं० १३२२—जि० व० ए० सो० भाग २२ पृष्ट ७८। मैदपाट (मेवाड) के तेजहमिंह और उनकी स्त्री जयतल्लेदेवी के पुत्र गुहिल सामर सिंह के राजकाल का चित्तीरगढ़ में शिलालेख।

#### (३५२)

वि० सं० १३३५—डाक्टर वरगेस की एक प्रतिलिपि से, चैलु-क्य ( वावेला ) महाराजाधिराज सार्ङ्गदेव के राजकाल का वृटिश म्याजयम में शिलालेख ।

## (२५३)

वि० सं० १३३७-ज० ब० ए० सो० भाग ४२ पृष्ठ १०२, हम्मीर गयासदीन (गिया सुदीन वल्बन) के समय का रोहतक जिले के बोहेर गांव की "पालम बावली" का शिलालेख।

हरियाणक देश में पहिले तोमर लोग राज्य करते थे, उसके पश्चात् चीहान लोग और उसके पश्चात् निचेलिखे शक राजालोग साहबदीन (शहाबुद्दीन गोरी), शुदुबदीन (कुतबुद्दीन ऐवक), असम्मदीन (शममुद्दीन अल्तिभिश), पेरुज-साहि (रुक्नुद्दीन फीराजशाह प्रथम) जलालदीन (जलालुद्दीन), मीजदीन (मुईजुद्दीन बहराम), अलाबदीन (अलालुद्दीन मसऊद), नसरदीन (नासिरुद्दीन महमूद), और गयासदीन (गियासुद्दीन बलवन)।

## ( २५४ )

वि० सं० १३३७-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ५२ । च-न्देल वीरवर्भदेव के राजकाल का अजयगढ़ की चद्दान पर शिलालेख। (२५५)

वि॰ सं॰ १३३७-आ॰ स॰ इ॰ भाग २१ पृष्ठ ७४। का-कञ्जराधिपति चन्देल महाराजाधिराज वीरवर्भदेव का राहि में दानपत्र,

चन्द्रात्रेय राजकुमारों के वंश में मदनवर्मन, त्रैलोक्यवर्मन, वीरव-र्मन 'इस वंश में प्रसिद्ध ये लोग हुए, जयशक्ति और विजयशक्ति आदि।

## ( २५६ )

वि॰ सं॰ १३३९-बो॰ ग॰ भाग १ पृष्ठ २८३ , महाराज-

कुल **माम्बतसिंहदेव** (?) के राजकाल का भिनमाल (श्रीमाल) में खिंडत शिलालेख ।

## ( २५७ )

वि० सं० १३४०-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ ३१३ , महाराज-कुल साम्य ( म ?) न्तींसहदेव के राजकाल का रूपादेवी का 'बुर्ज़' ( अब जोधपुर ) में शिलालेख ।

समर्सिंह; उस का उत्तराधिकारी उदयसिंह; उस का पुत्र चाहुमान चात्र ( चाच १); उस की पुत्री ( लक्ष्मीदेवी से ) रूपादेवी नो राजा तेजसिंह की पत्नी हुई और जिस का पुत्र क्षेत्रसिंह हुआ।

## ( २९८ )

वि० सं० १३४०—डाक्टर बरगेस की एक प्रतिलिपि से, का-लञ्जर का शिलालेख !

### ( २99 )

वि० सं० १३४२—डाक्टर हार्नेली की एक प्रतिलिप से । चन्देल वीरवर्षदेव के राजकाल का गई का शिलालेख जिसमें एक औ के सती होने का वर्णन है।

## ( २६० )

वि० सं० १३४२-इ० ए० भाग १६ पृष्ठ ३४७ तथा भा० इ० पृष्ठ ८४ , मेदपाट (मेवाड) के गुहिल समर्गांसह का आबू पर्वत पर शिलालेख (१) जिसे प्रियपटु के पुत्र बेदशमेन ने संकलित किया था । इस शिलालेख में नीचेलिखे गुहिल राजाओं की प्रशंसा है वप (वपत्र) गुहिल भोज, शील कालभोज, भर्नुभट, सिंह, महाजिक, शुम्मान (खुम्मन), जल्लट, नरवाहन, शांक्तकुमार, शुच्चिवर्मन, नरवर्मन, कीर्तिवर्मन, वैरट, वैरिसिंह, विजयसिंह, अरिसिंह, चोड़, विकुमिसह, क्षेमिसह, सामन्तसिंह, कुमारसिंह, मथनसिंह, पद्मिसह, जैत्रसिंह, तितहसिंह, और समरसिंह।

## ( २६१ )

वि॰ सं॰ १३४२—बो॰ ग॰ पुस्तक भाग १ पृष्ट ४८४ । महाराजकुल साम्बत्सिंसहदेव (१) के राजकाल का भिनमाल (श्री-माल) में शिलालेख,

## ( २६२ )

वि० सं० १३४३—इ० इ० भाग १ पृष्ठ २८० , चौलुक्य (बावेला) सारङ्गदेव के समय का वीरावल (अब सिन्ट्र) में शिला-लेख जिसे धन्ध के पुत्र धरणीधर ने संकलित किया था।

विश्वमल्ल ( वीसलंदेव जिस ने नागल्लंदेवी से विवाह किया ); उस का छोटा भाई प्रतापमल्ल, उस का पुत्र ( विश्वमल्ल का उत्तराधि-कारी ) अर्जुनदेव, उस का पुत्र सारङ्गदेव ।

### ( २६३ )

वि० सं० १३४३-ए० रि० बो० प्रेठ पृष्ठ १८६ , शिला-स्रवेट की मूर्ति का शिलालेख।

## ( २६४ )

वि० सं० १३४४-ज० ब० ए० सो० भाग ५५ पृष्ठ १९ मेदपार (मेत्राड) के गुहिल समस्तमहाराजकुल समर्सिह का उद-यपुर (राजपूताना) में शिलालेख।

#### ( २६५ )

वि० सं० १३४५—ज० ब० ए० सो० भाग ६ पृष्ट ८८२, चन्देल भोजवर्मन के मन्त्री नान का अजयगढ़ (अब कलकत्ता म्यूजियम) में शिलालेख जिसे अमर ने संकलित किया।

#### ( २६६ )

वि० सं० १३४५—बो॰ ग॰ भाग १ पृष्ठ २८६ , महाराज कुल साम्बत्सिसहदेव (?) के राजकाल का भिनमाल (श्रीगाल) भें में शिलालेख।

## ( 44 )

#### ( २६७ )

त्रि॰ सं॰ १३४२—इ॰ ए॰ माग २२ पृष्ठ ८२ , नलपुर के गोपाल के पुत्र गणपित के राजकाल का सर्वय में शिलालेख जिसे सोमधर के पुत्र सोमामिश्र ने संकलित किया |

## ( २६८)

वि० सं० १३५२—भा० इ० पृष्ठ २२७, चौलुक्य (बाघेला) सारङ्गदेव के समय का केम्बे में खण्डित शिलालेख जिसमें लुणिगदेव उस के पुत्र बीरधवल, प्रतापमल्ल, उसके पुत्र अर्जुन, और सारङ्गदेव का वर्णन है।

### ( २६९ )

वि० सं० १३५३—आ० स० इ० भाग ११ पृष्ठ ११८, जीनपुर स्तूप का शिलालेख।

### (२७०)

बि॰ सं॰ १३५५—इ॰ ए॰ भाग २२ पृष्ठ ८१, नलपुर के गणपित के राजकाल का नरवर में शिलालेख जिसे दामोदर के पौत्र तथा लोइड के पुत्र शिव ने संकलित किया था।

चाहड़, उसका पुत्र नृवर्मन, उसका पुत्र आसल्लदेव, उसका पुत्र गोपाल, उसका पुत्र गणपति ।

### (२७१)

वि॰ सं॰ १३६०-इ॰ ए० भाग २० पृष्ठ ८२ हरिराजदेव (?) का उदयपुर (ग्वालियर) में शिलालेख।

## ( २७२ )

वि॰ सं॰ १३६६—इ॰ ए॰ भाग २० पृष्ट ८२, [धारा के?] [परमार ?] महाराजाधिराज जयसिंघदेव के राजकाल का उदयपुर (ग्वालियर) में शिलालेख।

## ( २७३ )

वि० सी० १३७२—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ ५२, अज-यगढ़ के द्वार के स्तूप पर का शिलालेख।

### (808)

वि० सं० १३७३—डाक्टर फुद्देर की प्रतिलिपि से | मुलतान कुतबुदी (कुतबुदीन) के राजकाल का जोधपुर में शिलालेख | (२७५)

वि॰ सं० १३७९-ए॰ रि० भाग १६ पृष्ठ २८२ । आबू पर्वत का एक खण्डित शिलालेख।

इस शिलालेख में सिन्धुपुत्र, लक्ष्मण, शाकम्भरी का माणिक्य, अधिराज (?).....दन्दन (?), कीर्तिपाल, समरसिंह, उदयसिंह, मानवसिंह, प्रताप, आदि का वर्णन है।

## ( २७६ )

वि॰ सं० १३८०—सर ए० किनंघम की एक प्रतिलिपि से , उदयपुर (ग्वालियर) का शिलालेख।

#### ( २७७ )

वि० सं० १३८४ - प्रो० व० ए० सो० १८७३ पृष्ठ १०५, महमन्द साहि (मुहम्मद इब्न तुगृलक्) के समय का दिल्ली म्यूजि-यम में शिला लेख।

#### ( २७८)

वि० सं० १३८४-ए० इ० भाग १ पृष्ठ ९३ | महम्मद साहि ( मुहम्मद इब्न तुग्लक ) के समय का दिल्ली म्यूजियम में एक दूसरा शिलालेख |

इस शिलालेख में म्लेच्छ महावदीन ( शहाबुद्दीन गोरी ) को प्रथम 'तुरस' लिखा है जिसने दिक्षिका ( दिल्ली ) में राज्य किया ।

## ( २७९ )

बि० सं० १३८४-इ० ए० भाग १५ पृष्ठ ३६० । मेहर के नायक ठेपक (टेक्क) का हाथिसना (अब भावनगर म्यूजियम) में शिला लेख । इस लेख में पाहिले चन्द्र (१) वंश में एक राजा शगार (खणर) का वर्णन है, जिस के बंश में जसवंबल (यशो धवल) हुआ जिस ने सूर्यवंश की प्रियमला से विवाह किया और उस से तीन पुत्र, मछ, मण्डल और मेलिंग हुए । इस लेख में फिर लिखा है कि वाशलराज (बाललराज) के वंश में नागार्जुन (मण्डलीक का नित्र) हुआ, जिस के पुत्र महानन्द ने मङ्गलराज (१) की कन्या रूपा से विवाह किया । इस से टेपक उत्पन्न हुआ । इस मेहर ठंपक को राजा महिस ने राजपद्यी दी और बह बह्यादिन्य के बंशवाले (जो सूर्य विकल का वंशज था) राजा कुन्तराज के आधीन था ।

## ( २८० )

बि० सं० १३८७—आ० स० वे० ३० नम्त्रर २ 'चन्द्रा-बती के चाहुमान तेझसिंह (?) के राजकाल का आवृपर्वत पर शिलालेख '

## ( २८१ )

वि० सं० १३९०—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ १४३ । केवटी-कुण्ड के स्तृप का शिलालेख ।

#### ( २८२ )

वि० सं० १३९०-ज० व० ए० सो० भाग ५ पृष्ठ ३४२। मुहम्मद इन्न तुग्छक (?) के समय का चुनार के दुर्भ में शिला-लेख।

#### ( २/३ )

वि॰ सं॰ १३९४-सर ए॰ कर्निवम की एक प्रति लिपि से । उदयपुर (ग्वालियर) के दो शिलालेख।

## ( 3/8 )

वि॰ सं० १३२४-इ० ए० भाग २ पृष्ठ २५६ । चन्द्रा-वती के तैझसिंह के पुत्र चाहुमान राजा कान्हणदेव के राजकाल का आत्रुपर्वत पर शिलालेख ।

## ( २८५ )

वि॰सं॰ १३९७-आ॰ स॰ इ॰ माग २१ पृष्ठ १४३ । लूकस्थान के महाराज हमीरदेव के राजकाल के केवरांकुण्ड के तीन स्मारक स्तूपों के शिलालेख।

## ( २८१ )

वि॰ सं॰ १४०४-आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ १९ । सिधितुङ्ग (१) के राजकाल का मर्फ दुर्ग पर शिलालेख ।

## ( २८७ )

वि॰ सं॰ १४०४-आ० स० इ० भाग ९ पृष्ठ ३४ । महा-राज वीरराजदेव (१) की रानियों के सती स्तूर्यों के रामपुर में शिलालेख ।

## ( २८८ )

वि॰ सं॰ १४१२—आ॰ स॰ इ॰ भाग ९ । उचहुडनगर के महाराज वीररामदेव के राजकाल का कारीतलाई में शिला-कैख।

## ( २८९ )

वि॰ सं॰ १४२९—इ॰ ए॰ भाग २० पृष्ठ ३१४ । सुलतान पियरोज साह (फ़ोरोज शाह) के राजकाल में गया के अनु-शासक कुलचन्द का गया में शिलालेख।

ठाकुर कुलचन्द (कुलचन्दक), कुमार ब्याघ्न (व्याघ्नराज) के वंश के टाकुर ढाला के पौत्र तथा ठाकुर हेमराज के पुत्र थे।

#### (२९०)

वि० सं० १४३७—इ० ए० भाग ८ पृष्ठ १८६ तथा ए० रि० वा० प्रे० पृष्ठ १८१ । प्रभास के वाजक नायक भर्म तथा उसके मन्त्री कमीसिंह के समय का धामलेज में शिलालेख ।

#### ( २९१ )

वि० सं० १४३९—आ० स० इ० भाग ६ पृष्ठ ७९ । वाउ-गूजर वंश के आसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगादेव के समय का और सुलतान पीरोजसाहि (फीरोजशाह) के राजकाल का माचाडी (अलवर के निकट) में शिलालेख।

#### (797)

वि॰ सं॰ १४४२-ए० रि॰ वा॰ प्रे॰ पृष्ठ १८९ । राष्ट्रोड (राष्ट्रकूट) वंश की नायक भर्म के समय का वीरावल में शिलालेख। (२९३)

बि० सं० १४४३—आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ ६८। महा-सार के राजा नाथदेव के राजकाळ का मसार (महासार) की जैन-मूर्ति पर शिळाळेख।

#### ( २२४ )

वि० सं० १४४५—आ० स० इ० भाग १७ पृष्ठ ४१। बोरमदेव के सर्तास्तूप का शिकालेख।

## (२९५)

वि० सं० १४४५-ए० रि० वा० प्रे० पृष्ठ १७८ । चूडा-समा के कुछ नायकों का वन्थकी (जूनागढ) में शिकालेख ।

इस ज्ञिलालेख में शङ्गार (खङ्गार), जयसिंह, महिपति, मोकल-सिंह आदि का वर्णन है।

## (२९६)

वि० सं० १४४५-ए० रि० वा० प्रे० पृष्ठ १८३ । पतृंश-वंश के कुछ नायकों का चोरवाड (जूनागढ़) में शिलालेख । इस शिलालेख में लूणिंग, उसके पुत्र भीमसिंह, उसके पुत्र लावण्यपाल, उसके पुत्र लक्ष्मसिंह, लझ और लक्षणपाल, लक्ष्मसिंह के पुत्र राजसिंहआदि का वर्णन है।

## ( २९७ )

वि॰ सं॰ १४५२-ए॰ रि॰ पृष्ठ १७९ | योगिनी पुर (दिक्की) के नसरथ (नसरत शाह) और गुजरात के दफर ख़ां (जफर ख़ां) के समय का मङ्ग्रोल में शिलालेख |

## ( १९८)

वि॰ सं॰ १४५५—मिथिला के देवासिंह के पुत्र महाराजा-धिराज शिवसिंहदेव का विहार (दरभङ्गा) (सन्दिग्ध ?) में दानपत्र जो पण्डितविद्यापतिको दिया गया था ।

## (२९९)

वि॰ सं॰ १४५८-इ॰ ए० भाग २२ पृष्ठ ८३। रायपुर को महाराजाधिराज ब्रह्मदेव तथा उसको मंत्री नायक हाजिराजदेव के समय का रायपुर (अब नागपुर म्यूजियम) में शिलालेख।

छशमिदेव (लक्ष्मीदेव), उसका पुत्र सिंघ (सिंह), उसका पुत्र रामचन्द्र, उसका पुत्र हरिरायब्रह्मन (ब्रह्मदेव अथवा रायब्रह्मदेव)

#### (300)

वि॰ सं॰ १४६६-आ॰ स॰ इ॰ भाग २१ पृष्ठ १८ । महिपति परमिदिन का रासिन में शिलालेख।

### ( ३०१ )

वि० सं० १४६७-ज० ब० ए० सो० भाग ३१ पृष्ठ ४२२। महाराजाधिरान वीरङ्ग (अथवा (वीरम?) देव का म्बालियर में शिलालेख।

### (307)

वि० सं० १४७०—(१४७१ के स्थान पर)—ए० इ० भाग २ पृष्ठ २३० खलवाटिका के कलचुति (कलचुरी) **हरिब्रह्मदेव (ब्रह्मदेव)** के समय का खलारी में शिलालेख जिसे मिश्रदामीदर ने सङ्कलित किया था।

अहिहय (हैहय) वंश के कलचुित (कलचुरी) शाखा में सिंहण, उस का पुत्र रामदेव (जिस ने भोणिङ्गदेव को लड़ाई में मार डाला), उस का पुत्र हरिब्रह्मदेव।

### (303)

नि० सं० १४७३-ए० रि० वा० प्रे० पृष्ठ १७६ | चूडा-समा के नायक जयसिंह द्वितीय के समय का जूनागढ़ (गिरनार) में शिलालेख जिसे घाँघल के पौत्र तथा मंत्रीसिंह के पुत्र शामल ने सङ्कालित किया।

यदुवंश में मण्डलीक प्रथम, उसका पुत्र महिपाल, उस का पुत्र खङ्गार, उस का पुत्र जयसिंह प्रथम, उसका पुत्र मुक्तासिंह, उस का पुत्र मण्ड-लीक द्वितीय, उस का छोटा भाई मेलिंग, उस का पुत्र जयसिंह द्वितीय।

## ( その8 )

वि० सं० १४८१--ज० व० ए० सो० भाग ५२ पृष्ठ ७० । साहि आलम्भक मालवा का हृशङ्गगोरी उर्फ अल्प खां (जिस ने माण्डू [मण्डपपुर] को वसाया) के समय का देवगढ़ (अब कलकत्ता म्यूजियम) का जैन शिलालेख।

## (309)

वि॰ सं॰ १४८५-ए॰ इ॰ भाग २ पृष्ठ ४१० तथा भा॰ इ॰ पृष्ठ ९६ । मादपाट (मेवाड) को गुहिल मोकल का चित्तीरगढ़ में शिलालेख जिसे भद्दविष्णु को पुत्र एकनाथ ने सङ्कालित किया।

गुहिलवंश में आरेसिंह, उस का पुत्र हम्मीर, उस का पुत्र क्षेत्र,

उस का पुत्र लक्षितिह, उसका पुत्र मोकल (जिसने यवनों के राजा पीरोज अर्थात मुलतान फीरोजशाह को पराजित किया)।

## ( ३0६ )

वि० सं० १४९३—डाक्टर बर्गेस की एक प्रतिलिपि से देवगढ का जैन शिलालेख |

### (309)

वि० सं० १४९४—भा० इ० पृष्ठ ११२ | मेदपाट (मेवाड़) को मोकल के पुत्र गुहिल कुम्भक्तर्ण के राजकाल का नागड़ में लेन शिलालेख |

### ( 30 < )

वि० सं० १४९६ — ज० ब० ए० सो० भाग १६ पृष्ठ १२२४। भैरवेन्द्र का ऊमंगा ( बिहार ) में शिलालेख।

ऊमंगा नगर में चन्द्रवंशी भूमिपाल था, उस का पुत्र कुमारपाल, उस का पुत्र लक्ष्मणपाल उस का पुत्र चन्द्रपाल उस का पुत्र नयनपाल उस का पुत्र सबढपाल, उस का पुत्र अभयदेव, उस का पुत्र भल्लदेव, उस का पुत्र किशिराज, उस का पुत्र वर्रासेहदेव, उस का पुत्र मानुदेव, उस का पुत्र सोमेश्वर, उस का पुत्र मैरवेन्द्र ।

#### (३०२)

वि० सं० १४२६—भा० इ० पृष्ठ १२४ तथा प्रा० छे० मा० भाग २ पृष्ठ २८। मेदपाट (मेवाङ्) के गुहिल राणाकुम्भकर्ण के राजकाल का सादडी में जैन शिलालेख।

इस शिलालेख में निम्निलिखित गुहिल राजाओं की नामावली है:— बप, गुहिल, भोज, शील, कालभोज, भर्तृभट, सिंह, महायक, खुम्माण, अछट, नरवाहन, शक्तिकुमार, सृचिवर्मन, कीर्तिवर्मन, योगराज, वंश-पाल, वैरिसिंह, वीरसिंह, अरिसिंह, चोडसिंह, विक्रमसिंह, रणसिंह, खेमासिंह सामन्तिसह, कुमारींसह, मथनींसह, पद्मिसह- जित्रिसंह, तेजिस्विसिह, समरिसह, भुवनासिह, (जिसने चाहुमान राजा कीतुक और सुलतान, अल्लावदीन की पराजित किया), उस का पुत्र जयसिंह, लक्ष्मिसिह (जिस में मालव राजा गोगादेव की पराजित किया), उस का पुत्र अजयसिंह, उस का पुत्र अजयसिंह, उस का भाई अरिसिंह, हम्मीर, खेतिसिंह, लक्ष, उस का पुत्र मोकल, कुम्भकर्ण।

## ( ३१० )

वि० सं० १४९७—जि० दि० ए० सो० भाग ३१ पृष्ठ ४२२।
महाराजाधिराज डुङ्गरेन्द्रदेव के राजकाल का म्वालियर में शिलालेख।
(३११)

वि० सं० १५००—भा० इ० पृष्ठ १६२ तथा प्रा० छे० मा० भाग २ पृष्ठ २६ महुत्रा का शिलालेख जिस में गुहिझ सारङ्ग की पृथ्वी पर श्रेष्ठिन् मोकल के तालाब बनाने का वर्णन है।

## ( ३१२ )

वि० सं० १५०३—सर ए० कार्नेचम की प्रतिलिपि से | उद्**य**-पुर ( ग्वालियर ) का शिलालेख |

#### ( 3 ? 3 )

वि० सं० १५१०—ज० व० ए० सो० भाग ३१ पृष्ठ ४२३ तथा डाक्टर बर्गेस की एक प्रतिलिपि । महाराजाधिराज डुङ्गरेन्द्रदेव को राजकाल का ग्वालियर में शिलालेख।

#### ( 3 ? 8 )

वि० सं० १५१५-आ० स० इ० भाग २३ । चितीरगढ़ में गृहिल कुम्भकर्ण के कीर्तिस्तम्भ के ऊपरी भाग का शिलालेख।

#### ( 389)

वि॰ सं॰ १५१६-आ॰ स॰ इ॰ भाग ३ पृष्ठ १३१ । गया में गयासुरी देवी के मन्दिर का शिलालख । सर ए॰ किनङ्कम के लिये जो वृतान्त लिखा गया था उस के अनुसार इस लेख में निम्नलिखित नाम हैं— सिन्धुराज, दामी (प्रथम); सन्देवर; दामी (द्वितीय); महीपाल; देवीदास; मूर्यदास; उस का पुत्र शक्तिसिंह, उस का पुत्र मदन। (३१६)

वि० सं० १५४५-भा० इ० पृष्ठ ११७ | मेदपाट ( मेत्राड़ ) के कुम्भकर्ण के पुत्र गुहिल राजमल्ल के समय का उदयपुर ( राज-पुताना ) में शिलालेख जिसे केशव-झोटिङ्ग के पौत्र तथा अतृ के पुत्र महेश्वर ने सङ्कालित किया था |

इस शिलालेख में गुहिल राजा अरिसिंह, हमीर, क्षेत्रसिंह, लक्षसिंह, मोकल, कुम्मकर्ण तथा राजमञ्ज की विशेषतः प्रशंसा है। (३१७)

वि० सं० १५५३-ए० रि० बा० प्रे० पृष्ठ २६६ । बोरसद में एक कुएं की सीढ़ी पर का शिलालेख ।

( ३१८)

वि० सं० १५५५-ए० रि० वा० प्रे० पृष्ठ २६४ | पातसाह महमूद ( सुलतान महमूद बैक्र ) के राजकाल का दण्डाहिदेश के बावेल वीरसिंह की पत्नी राणी रुगादेवी का अडालिज के कुएं का शिलालेख |

वाघेल मोकलिसिंह, उस का पुत्र कर्ण, उस का पुत्र मुलराज, उस का पुत्र महीप, उस का पुत्र वीरिसिंह जिस ने रुडादेवी से विवाह किया, उन के पुत्र वरिसेंह और जेत्र (१ जैत्र)

( ३१९ )

वि० सं० १५५६—इ० ए० भाग ४ पृष्ठ ३६८ तथा ए० रि० बा० प्रे० पृष्ठ २५४ और ए० इ० भाग ४ पृष्ठ २९८ । पातु-साह सहसूद (सुलतान सहसूद बैक्र) के राजकाल का वाई-हरीर का अहमदाबाद के कुएं का शिलालेख ।

#### ( ३२० )

वि० सं० १५५६ तथा १५६१—ज० ब० ए० सो० भाग ५६ पृष्ठ ७९ । भेदपाट (मेवाड़) के गुहिल राजमछ (कुम्भकर्ण का पुत्र) तथा उसकी पत्नी शृंगारदेवी [ जो कि मरुस्थिल (मारवाड़) के रणमछ के पुत्र राजकुमार योध की पुत्री थी ] कानगरी ( चित्तीर के निकट) में शिला लेख जिसे जोटिङ्गकेशव के पौत्र तथा अतृ के पुत्र महेश ने सङ्कालित किया था ।

### ( ३२१ )

वि॰ सं॰ १९५७(?)—गुहिल रायमञ्ज (राजमञ्ज) के राज-काल का नारलै में शिलालेख।

### ( ३२२ )

वि० सं० १५८१—आ० स० इ० भाग ५ पृष्ठ १४४। सुलतान इब्राहीम लोदी के राजकाल का दिर्छी सिवालिक स्तूप पर शिलालेख।

## (३२३)

वि० सं० १५८७-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ४२ तथा भा० इ० पृष्ठ १३४ | पुण्डरीक के मन्दिर के सप्तम जीणोंद्वार का शिला-छेख जिस में गुजरात के सुलतान महिमूद (महमूद बैक्रर), मदाफर साह (मुजप्फर द्वितीय) और बाहदर साह (बहादुर) तथा चित्रकूट के गुहिल राजा कुम्भराज, उस के पुत्र राजमझ, उस के पुत्र संग्रामसिंह और उस के पुत्र रत्नसिंह का वर्णन है | इसे लावण्यसमय ने संकलित किया था |

### (३२४)

वि० सं० १५९५-प्रो० बैं० ए० सो० १८७५ पृष्ठ १६ । सम्राट हुमाऊं (हुमायूं) के राजकाल का तिलबेगामपुर में शिका-लेख।

#### ( ३२५ )

वि० सं० १५९७ (१५५७ के स्थान पर!)—भा० इ० पृष्ठ १४०। मेदपाट के कुम्भकर्ण के पुत्र गुहिल राणा रायमछ (राज-मछ) तथा उस के पुत्र महाकुमार पृथ्वीराज के समय का नारले में शिलालेख।

## (३२६)

वि० सं० १६४६—प्रो० ब० ए० सो० १८७९ पृष्ठ ८३। सम्राट् अकबर तथा उस के मंत्री टोडरमल के समय का बनारस में शिलालेख।

### (३२७)

वि० सं० १६५०ए० इ० माग २ पृष्ठ ५०। शतुञ्जय आदी-श्वर के मन्दिर का शिलालेख जिस में तपागच्छ के कुछ जनें। की प्रशंसा तथा सम्राट अकब्बर (अकबर) का वर्णन है। इसे हेमबिजय ने सङ्कालित किया था।

#### ( ३२८ )

वि० सं० १६५१ तथा १६५२-ए० इ० भाग १ पृष्ठ ३२३ अण हिलत्राड में वाडीपुर-पार्श्वनाथ के मन्दिर का शिलालेख जिस में बृहत-खरतर गच की पद्टावली है। इस का समय सम्राट अकब्बर (अकबर) के राजकाल का है।

#### (३२९)

वि० सं० १६५२—इ० ए० भाग २ पृष्ठ ५९ । सम्राट अक-बर के राजकाल का शत्रुञ्जय का जैन शिलालेख ।

#### ( ३३० )

वि० सं० १६५४-प्रो० ब० ए० से<sup>1</sup>० १८७६ पृष्ठ ११० । महाराजाधिराज मानासिंह के समय का रोहतास में शिलालेख।

#### ( 338 )

वि॰ सं २ १६५४—भा॰ ३० पृष्ठ १४४ । मेवाड के महाराणां अमरसिंहजी के राजकाल का सादडी में शिलालेख।

### ( ३३२ )

वि० सं० १६७५-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ६० । सम्राट जहांगीर के राजकाल का शत्रुञ्जय का जैन शिलालेख।

#### ( ३३३ )

वि॰ सं॰ १६७५ और १६७६-ए॰ इ॰ भाग २ पृष्ठ ६४ । हास्लार (हलार प्रान्त ) में नवीनपुर (नत्रा नगर ) के याम शत्रुशस्य के पुत्र जसवन्त के समय का शत्रुञ्जय में जैन शिलालेख ।

## ( ३३४ )

वि॰ सं० १६८०-प्रो० व० ए० से।० १८७५ पृष्ठ ८२ । चन्द्रवंश के राजकुमार वासुदेव के समय का बनारस में शिळाळेख ।

#### (३३५)

वि० सं० १६८३-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ६८ । सम्राट जिहा-णगीर (जहांगीर) के राजकाल का शत्रुञ्जय का जैन शिलालेख जिसे देवसागर ने सङ्कलित किया।

## ( ३३६ )

वि॰ सं॰ १६८६-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ७२ । सम्राट शाहा-ज्याहां ( शाहजहां ) के राजकाल का शत्रुञ्जय का जैन शिलालेख । ( ३३७ )

# ( २२७ )

वि० सं० १६८८—ज० ब० ए० सो० भाग ८ ५ष्ठ ६९५ । रोहतास दुर्ग के कोथौटिय फाटक के ऊपर की पटिया पर तोमर मित्र-सेन का शिलालेख जिसे कृष्णदेव के पुत्र शिवदेव ने संकलित किया था।

तोमर वंश में गोपाचल (ग्वालियर) में वीरसिंह, उस का पुत्र उद्ध-रण, उस का पुत्र वीरम, उस का पुत्र गणपति, उस का पुत्र हूंगुरासिंह ( डूंग- रासंह ?), उस का पुत्र कीर्तिसिंह, उस का पुत्र कर्याणसाहि, उस का पुत्र मानसाहि, उस का पुत्र विक्रमसाहि, उस का पुत्र रामसाहि, उस का पुत्र शालिबाहन, उस के पुत्र स्थामसाहि और मित्रसेन ( जो शाहिजरूठा- छदीन के समकालीन थे )

### ( ३३८ )

वि० सं० १६८९-ए० इ० भाग १ पृष्ठ ३०१ । वि० सं० १२०८ के वडनगर शिलालेख (संद्या १३६) के पुनः नवीन कर-के देने का समय।

## (३३९)

वि० सं० १७१७—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ **१३१ ।** चम्बा का शिलालेख ।

#### (380)

वि० सं० १७१८, १७२२ तथा १७३२—भा० इ० पृष्ठ १४९ और १५०। राजनगर कांकरोठी के शिलाठेख जिस में रणच्छोड के "राजप्रशस्तिमहाकाव्य" के द्वितीय और तृतीय सर्ग हैं।

#### ( ३४१ )

वि० सं० १७२४—ज० अ० ओ० सो० भाग ७ पृष्ठ ४ । गढ़ादेश के राज हृद्येश तथा उनकी रानी सुन्द्रीदेवी का रामनगर में शिलालेख जिसे मण्डन के पुत्र जय गोविन्द ने संकलित किया था।

इस शिलालेख में निम्नलिखित राजाओं का वर्णन है:—यादवराय (गढ़ादेश का एक सम्राट), माधवसिंह, जगन्नाथ, रघुनाथ, रुद्रदेव, बिहारीसिंह, नरसिंहदेव, सूर्यभान, वासुदेव, गोपाल साहि, भूपाल साहि, गोपीनाथ, रामचन्द्र, सुरतानसिंह, हरिहरदेव, ऋण्णदेव, जगत सिंह, महासिंह; दुर्जनमल्ल, यशहकर्ण, प्रतापादित्य, यशश्चन्द्र, मनोहरसिंह, गोविन्दसिंह, रामचन्द्र, कर्ण, रत्नसेन, कमलनयन, नरहरिदेव, वीरसिंह, त्रिभुवनराय, पृथ्वीराज, भारतीचन्द्र, मदनसिंह, उग्रसेन, रामसाहि, तारा- चन्द्र, उदयासिंह, भानुमित्र, भवानीदास, सिवसिंह, हरिनारायण, सब-लासिंह, राजासिंह, दादीराय, गोरक्षदास; अर्जुनासिंह, संग्रामसाहि, दलपति जिस ने दुर्गावती से विवाह किया, उन का पुत्र वीरनारायण, दलपति का लघुश्राता चन्द्रसाहि, उस का पुत्र मधुकरसाहि, प्रेमनारायण (प्रेमसा-हि), हृद्येश जिस ने सुन्दरीदेवी से वित्राह किया, उन की पुत्री (?) मृगावती ।

#### ( ३४२ )

वि० सं० १७७०— भा० इ० पृष्ठ १९९ । मेत्राड के राणा सङ्ग्रामसिंह के समय का उदयपुर ( राजपूताना ) में शिलालेख ।

### ( ३४३ )

वि० सं० १८६१—प्रो० ब० ए० सो० १८६९ पृष्ठ २०४ सम्भलपुर के नायक जयन्तिंसह की पत्नी रत्नकुमारिका का नागपुर में दानपत्र।

#### ( 388 )

वि॰ सं० १८७४, १८७५ तथा १८७७— इ० ए० माग ९ पृष्ठ १९३ | महाराजाधिराज रणवाहादूरशाह की विधवा स्रहित-त्रिपुरसुन्दरीदेवी का उन के पौत्र महाराजाधिराज राजेन्द्रविक्रमशाह के समय का नैपाल में शिलालेख |

पृथ्वीनारायणशाह, उस का पुत्र सिंहप्रतापशाह, उस का पुत्र रण-बाहादूर शाह, उस का पुत्र गीरवाणयुद्धविक्रमशाह, उस का पुत्र राजेन्द्र-विक्रमशाह।

#### ( ३४५ )

वि० सं० १८७६ — आ० स० इ० भाग १ पृष्ठ २७० | मसार ( महासार ) का जैन शिलालेख |

#### ( 388)

वि० सं० १८८१ — ए० इ० भाग २ पृष्ट २४४ | पभोसा का जैन शिलालेख |

# ( ३8%)

वि० सं० १९१५ तथा १९१७— आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ १३६। महाराजाधिराज श्रीसिंहदेव (३) का चम्त्रा का दान नत्र। विक्रम संवद के विना समय के शिलालेख।

### ( 386)

गुप्त इ० पृष्ठ १४६ | राजा यशोधर्मन (जिस के आधीन राजा मिहिरकुल था ) का मन्दसोरस्तूप पर शिलालेख जिसे कक के पुत्र वासुल ने सङ्कलित किया तथा गोविन्द ने खोदा था |

#### ( 389)

जि॰ रो॰ ए॰ सो॰ १८९४ पृष्ठ ४ । प्रतिहार **बाउक का** जोधपुर में शिलालेख ।

बाह्मण हरिचन्द्र के उस की क्षत्राणी पत्नी से चार पुत्र थे, भोग-भट, कक्क, राजि और दह, राजि का पुत्र नरभट पे छापे छी, उस का पुत्र नागभट जिस ने जिजकादेवी से विवाह किया, उस के पुत्र तात और भोज, तात का पुत्र यशोवर्धन, उस का पुत्र चन्दुक, उस का पुत्र शिकुक वा शीलुक (जिस ने भिट्टकदेवराज को पराजित किया), उस का पुत्र झोट, उस का पुत्र भिछादित्य, उस का पुत्र कक्क जिस ने पिश्चनी से विवाह किया, उन का पुत्र बाउक (जिस ने उस मयूर को मारा जिस ने नन्दावलु को पराजित किया था।

### (390)

ए० इ० भाग १ पृष्ठ २४४ । कन्नीज के महेन्द्रपालदेव के राजकाल का पेहेंवा ( पहोंआ, अब लाहोर म्यूजियम ) में शिलालेख जिस में तोमरवंश के कुछ जनों के विष्णु के मन्दिर वनवाने का वर्णन है। इसी वंश में राजा जाउल थे, उन के एक सन्तान, वजूट ने मङ्गल-देवी से विवाह किया, उन का पुत्र जञ्जुक जिस ने चन्द्र और नायिका

से विवाह किया, उन के पुत्र गोंग्ग, पूर्णराज, तथा देवराज। (इसे भद्दराम के पुत्र मु.....(१) ने मङ्कलित किया।

#### ( 398)

ए० इ० भाग १ पृष्ठ १२२ तथा आ० स० इ० भाग २१ | चन्देल्ल का खजुराहो में खण्डित शिलालेख जिस में जेज्जाक विज्ञाक और हर्षदेव तथा (कन्नीज के) क्षितिपालदेव का वर्णन है |

# (३५२)

ए० इ० भाग १८ पृष्ठ २३७ तथा आ० स० इ० भाग १०। महाराजाधिराज यशोवर्मन के पौत्र तथा कृष्णाप और उसकी स्त्री आसर्व के पुत्र चद्रेस्स्रदेवलाब्ध के दुदिह में शिलालेख।

#### (393)

ए० इ० भाग १ पृष्ठ २२१ तथा आ० स० इ० भाग २१ चन्द्रेळ का महोबा (अब लखनऊ म्यूजियम) में खण्डित शिलालेख जिस में जेजा और उस के लघुश्राता बीजा, धङ्क, उस के पुत्र गण्ड, उस के पुत्र विद्याधर (जो [धारा] के भोजदेव का समकालीन [?] था), बिजयपाल (जो चेदी गांगेयदेव का समकालीन था), और उस के पुत्र कीर्तिवर्मन (जिस ने लक्ष्मीकर्ण अर्थात् चेदीकर्ण को बिजय किया) का वर्णन है।

## (398)

ए० इ० भाग १ पृष्ठ १९७ । चन्दे**छ मदनवर्भदेव** का मऊ (अव कलकत्ता म्यूजियम) में खण्डित शिलालेख जिस में धङ्ग, उस के पुत्र गण्ड, उस के पुत्र विद्याधर, उस के पुत्र विजयपाल, उस के पुत्र कीर्तिवर्मन, उस के पुत्र सल्कक्षणवर्मन, उसके पुत्र जयवर्मन, सल्कक्षणवर्मन के लघुश्राता पृथ्वीवर्मन, और पृथ्वीवर्मन के पुत्र मदनवर्मन का वर्णन है।

### (399)

ज॰ व० ए॰ सो० भाग १७ पृष्ठ ३१७ तथा आ० स० **इ०** 

भाग २१ पृष्ठ ३९ । चन्देक्क का कालञ्जर में खण्डित शिलालेख जिस में विजयपाल, चेदीकर्ण, जयवर्मन, मदनवर्मन उस के लघुम्राता प्रतापवर्मन और वीरवर्मन का वर्णन है।

# ( ३५६ )

ए० इ० भाग १ पृष्ठ ३३३ तथा आ० स० इ० भाग २१ । चन्दे अभोजवर्मन के समय का अजयगढ़ की चट्टान का शिलालेख जि- स में वास्तव्य कायस्थजाति के कुछ जनों का वर्णन तथा चन्दे आ गण्ड, की तिंवर्मन, परमर्दिन, त्रैलोक्यवर्मन और भोजवर्मन का उद्घेख है।

# (399)

मो० बे॰ ज॰ पृष्ठ ८२ । अर ( राजपुताना में उदयपुर के निकट) का खण्डित शिलालेख जिस में [ गुहिल ] राजा शक्तिकुमार का नाम है।

# (394)

भा० इ० पृष्ठ ७२ । उदयपुर ( राजपुनाना ) का खिण्डत शिला-केख जिस में ( गुहिल ) राजा शक्तिकुमार और शुचिवर्मन का नाम है ।

### ( ३५९ )

ए० इ० भाग १ पृष्ठ २३३ । माल्या के प्रमार अनुशासकों का उदयपुर (ग्वालियर) में खण्डित शिलालेख जिस में परमार की वं. शावली यों दी है, उपेन्द्रराज, उस का पुत्र वैरिसिंह प्रथम, उस का पुत्र सीयक, उस का पुत्र वाक्पित प्रथम, उस का पुत्र वैरिसिंह द्वितीय, वज्रट, उस का पुत्र हर्ष (जिस ने) [ राष्टकूट ] राजा खोदिंग को पराजित किया), उसका पुत्र वाक्पित द्वितीय (जिस ने त्रिपुरी के युवराज द्वितीय को जीता), उस का लघुम्राता सिन्धुराज, उस का पुत्रभोजराज (जो इन्द्ररथ तोग्गल [?] और [चालुक्य] भीम [प्रथम] से लड़ा था), और उदयादिस।

### ( ३६० )

ए॰ ई॰ भाग १ पृष्ठ ३५० तथा ३०३० नम्बर ५२ । पर-मार महाराजाधिराज जयवर्मदेव का उज्जैन ( अब रायल एशियाटिक सोसायटी ) में प्रथम दानपत्र जो वर्धमानपुर में दिया गया था।

उदयादित्य, नरवर्मन, यशोवर्भन, जयवर्मन ।

# ( ३६१ )

ए० इ० भाग १ पृष्ठ २१९ । सङ्घक्षणिसह का झांसी (अब लखनऊ म्यूजियम) में खिण्डित शिलालेख जिसमें कन्याकुब्ज, नायक सीधुक और मामक (१), लक्खट और रजहपाल, राजलदेवी, [चन्देल] कीर्तिवर्मन, गणपाल (१) अत्रन्ति के [परमार] उदयादित्य, नृसिंह, हीर वा हीरांशु (१) और सङ्घक्षणिसह का वर्णन है।

# (३६२)

भा० इ० पृष्ठ २०६ | चौलुक्य महाराजाधिराज कुमारपालदेव के राजकाल का रत्नपुर (मारवाड़) में खिण्डत शिलालेख जिसमें पूनपाक्षदेव अथवा उसकी रानी महाराज्ञी गिरिजादेवी की एक आज्ञा तथा महाराज रायपालदेव का वर्णन है |

# ( ३६३ )

भा० इ० पृष्ठ २१४ । चौलुक्य (बाघेला) विश्वलदेव का केम्बे में अधूरा शिलालेख। अर्णोराज ने सलक्षण देवी से विवाह किया उनका पुत्र लवणप्रसाद जिसने मदन देवी से विवाह किया, उनका पुत्र बीर धबल जिसने वयजल देवी से विवाह किया, उनका पुत्र विश्वलदेव।

# ( ३६४ )

आ॰ स॰ वे॰ इ॰ भाग २ पृष्ठ १५९ तथा ए॰ रि॰ वो॰ प्रे॰ पृष्ठ २०२ । चूडासमा नायकों का गिरनार में खिण्डत शिला-लेख । यादववंश में मण्डलीक ( प्रथम ), उसका पुत्र नवघन, उसका पुत्र महिपाल ( प्रथम ) षङ्गार (खङ्गार ), जयसिंह, मोकलसिंह, मेलग, महिपाल ( द्वितीय ), और उसका पुत्र मण्डलीक ( द्वितीय ) ।

# (२) शक संवत के शिलालेख।

### ( ३६५ )

श्र सं० ४००-इ० ए० भाग १० पृष्ठ २८३ । भट्टार्क (भटार्क) के पुत्र गुहसेन के पुत्र महाराजाधिराज धरसेनदेव का बम्बई एशियाटिक सोसायटी में (सन्दिग्ध) दानपात्र जो बल्मी में दिया गया था।

# ( ३६६ )

शा सं ४००-इ० ए० भाग ७ पृष्ठ ६३ | दद (दह) प्रथम के पुत्र जयभट्ट (जयभट) वीतराग के पुत्र गुजर महाराजिधिराज दह द्वितीय प्रशन्तराग का उमेता (सिन्दग्ध) में दानपत्र जो भरु-कच्छ (के फाटक के सामने के तंबू) में दिया गया था।

### ( ३६७ )

श्र० सं० ४१५-इ० ए० भाग १७ पृष्ठ १९९ | दद (दह) प्रथम के पुत्र जयभट्ट (जयभट) वीतराग के पुत्र गुरजर महाराजाधिराज दह दितीय प्रशान्तराग का बगुम्रा में (सन्दिग्ध) दानपत्र जो भरु-कच्छ (कं फाटक के सामने के तम्बू) में दिया गया था ।

### ( ३६८ )

श्रु सं० ४१७—इ० ए० भाग १३ पृष्ठ ११६ । दद (दह)
प्रथम के पुत्र, जयभटवीतराग के पुत्र गुरजर महाराजाधिराज दह द्वितीय
प्रशान्तराग का इलाओ (सान्दिग्ध) में दानपत्र जे। भरुकच्छ (के
फाटक के सामने के तम्बू) में दिया गया था।

# (३६९)

श्रु सं० ६३१-इ० ए० भाग १८ पृष्ठ २३४ । राष्ट्रकूट नन्दराज युद्धासुर का मुळतःन ( मध्यप्रदेश ) में दानपत्र ।

राष्ट्रकूट वंश में दुर्गराज, उसका पुत्र गोविन्दराज, उसका पुत्र (१) स्वामिकराज, उसका पुत्र नन्दराज युद्धामुर ।

### (300)

श्रुव सं० ७२६ (१)—ए० इ० भाग १ पृष्ठ ११२ । किरिय्राम के राजानक स्टक्षण चन्द्र के समय का तथा तृगर्त (जा-स्वर ) के राजा जयच्चन्द्र के राजकाल का वैजनाथ में शिलालेख (दूसरी प्रशस्ति) जिसे मृङ्गक के पुत्र राम ने सङ्कालित किया।

इस शिलालेख में कीरग्राम के निम्नलिखित राजान का वर्णन है—कन्द, उसका पुत्र बुद्ध, उसका (?) पुत्र विग्रह, उसका पुत्र ब्रह्मन, उसका पुत्र डोम्बक, उसका पुत्र भुवन, उसका पुत्र कल्हण, उसका पुत्र बिल्हण जिसने तृगर्त के राजा हृदयचन्द्र की कन्या लक्ष-णिका से विवाह किया । उनके पुत्र राम और लक्ष्मण (लक्ष्मणचन्द्र जिसने मयत्र हा से विवाह किया)

# (308)

श्च० सं० ७८४—कम्नीज कं महाराजाविराज भोजदेव तथा उसके अधीनस्थ लुअच्छगिर (देवगढ़) के अनुशासक महासामन्त विष्णुम कं राजकाल का देवगढ़ जैन स्तूप पर शिलालेख।

#### ( ३७२ )

श्रु सं० ८३६-इ० ए० भाग १२ पृष्ठ १९३ । राजाधिराज महीपाल देव के अधीनस्थ चाप महासामन्ताधिपति धरणीवराह का हड्डाला में दानपत्र जो वर्धमान में दिया गया था ।

चापवंश में विक्रमार्क, उसका पुत्र अङ्क, उसका पुत्र पुरुकेसि, उसका पुत्र ध्रवभट, उसका छोटाभाई घरणीवराह ।

# ( ३७३ )

इा० सं० ९४०—वी० जी० भाग ७ पृष्ठ ८८ | निम्बार्क के पुत्र वारण का पीत्र तथा गीगिगराज के पुत्र, लाटदेश के चालुक्य महामण्डलंश्वर कीर्तिराज के राजकाल का सूरत में दानपत्र जिस में कुन्दराज के पीत्र तथा अमृतराज के पुत्र राष्ट्रकूट नायक सम्बुराज के दान का उल्लेख हैं |

# (308)

भाग सं० ९६०-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १९० । तृकलिङ्गाधि-पति गङ्ग महाराजाधिराज वज्रहस्तदेव के राज्याभिषेक का समय जैसा कि नडगाम के श० सं० ९७९ के दानपत्र में दिया है।

#### (309)

श्चा भं ९७२-इ० ए० भाग १२ पृष्ठ २०१ । लाटदेश के चौलुक्य त्रिलोचनपाल का सूरत में दानपत्र।

चौलुक्यवंश में (जोकि पौराणिक चौलुक्य तथा कन्याकुब्ज की एक राष्ट्रकूट राजकुमारी से चला वारप्पराज, उसका पुत्र गोगिगराज, उसका पुत्र कीरिराज, उसका पुत्र वत्सराज, उसका पुत्र त्रिलोचनपति (त्रिलोचनपाल)।

# ( ३७६ )

श्र सं० ९७२—इ० ए० भाग ४ पृष्ठ १८९ | त्रिकलिङ्गा-विपति गङ्ग महाराजाविराज वज्रहस्तदेव का नडगाम (जिला गञ्जम) में दानपत्र जो कलिङ्गनगर में दिया गया था।

त्रिकलिङ्गनंश में (१) महाराज गुणमहार्राव (२) उसका पुत्र बज़हस्त (जिसने ४४ वर्ष राज्य किया), (३) उसका पुत्र गुण्डम (३ वर्ष), (४) उसका छोटाभाई कामार्णव (३५ वर्ष, (५) उसका छोटा भाई विनयादित्य (३ वर्ष), (६) कामार्णव का पुत्र वज़हस्त अनियंक्तभीम (३५ वर्ष), (७) उसका सब से बड़ा पुत्र कामाणिव (१ वर्ष), उसका छे।टा भाई गुण्डम (३ वर्ष), (९) उसका, (दूसरी माता से भाई) मधु-कामाणिव (१९ वर्ष), (१०) वज्रहस्त—कामा-णिव (७) का वैदुम्ब वंश की विनयमहादेवी से पुत्र ।

# (३७७)

शा सं० ९९९ — इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १६३ । त्रिकलिङ्गाधिपति गंग महाराजाधिराज अनन्त वर्मन-चोडगंगदेव के राज्याभिषेक का सभय जैसा कि उसके विज्ञापटम ) के श० सं १००३ के दानपत्र में दिया है (संद्या ३७८)।

### (39()

ज्ञा० सं० १००३ - इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १६२ । त्रिकर्िंगा-धिपति गंग महाराजाधिराज अनन्त वर्मन-चोड़ गंगदेव का विज़गपटम (अब मद्रास म्यूजियम ) में दानपत्र जो कर्लिंग नगर में दिया गया था ।

वंशावली, वज़हस्त (१०) तक संख्या ३७६ में दी है; (११) उसका पुत्र राजराज प्रथम (८वर्ष), (१२) उसका पुत्र, राजेन्द्रचोल की कन्या राजमुन्दरी से, अनन्त वर्मन-चोडगंग।

# (300)

शां सं० १०४०—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १६६ । त्रिकार्लगांधिपति गंग राजाधिराज महाराज अनन्तर्वमन-चोड गंगदेव का
विज्ञापटम (अब मद्रास म्यूजियम ) में दान पत्र जो सिन्दूरपोर में
दिया गर्या था । अनन्त (विष्णु ) से चन्द्र तदनन्तर गांगेय तक, उस
से कोलाहल तक (जो गंगा वाड़ी कोलाहलपुर का संस्थापक था),
और उसके पुत्र विरोचन तक की वंशावली दी है। इसके आगे कोलाहलपुर के ८१ राजाओं का वर्णन कर के इस प्रकार वंशावली दी है—
वीरसिंह जिसके पांच पुत्र कामार्ण्य (प्रथम ) दानार्ण्य, गुणार्ण्य (प्रथम)

मार्रासह, और बज़्हरन ( प्रथम ) हुए । ( १ ) कामार्ण्य ( प्रथम ) ने बलादित्य को जीत कर कलिंग पर अधिकार जमाया और जन्तापुर में ३६ वर्ष राज्य किया; (२) उस के छोटे भाई दानार्ण्य ने ४० वर्ष राज्य किया; (३) उस के लड़के कामार्ण्य (द्वितीय) ने नगर में ५० वर्ष राज्य किया; ( ४ ) उस के लड़के रणार्ण्य ने ५ वर्ष; ( ५ ) उसके लड़के बज़हस्त ( द्वितीय ) ने १५ वर्ष; ( ६ ) उस के छोटे भाई कामार्ण्य (तृतीया ) ने १९ वर्ष: (७) उसके लड़के गुणारार्थ (द्वितीय) ने २७ वर्ष; (२) उसके लड़के जितांकुश ने १५ वर्ष; (९) उसके भतीजे कार्लि-ङ्गलांकुश ने १२ वर्ष, (१०) उसके चाचा गुणधाम (प्रथम) ने ७ वर्ष, (११) उस के छोटे भाई कामार्ण्य (चतुर्थ) ने २५ वर्ष; (१२) उस के छोटे भाई विनयादित्य ने ३ वर्ष; (१३) कामार्ण्य (चतुर्थ) के पुत्र वज्रहस्त ( चतुर्थ ) ने ३५ वर्ष' ( १४ ) उस के लडुके का-मार्ण्य ( पञ्चम ) ने ६ मास' ( १५ ) उस के छोटे भाई गुण्डम (द्वितीय) ने ३ वर्ष (१६) | उस के सीतेले भाई मधु-कामार्ण्य (षष्टम) ने १९ वर्ष' (१७) उसके लड्के बज्रहस्त (पचम) ने ३० वर्ष' (१८) उसके लड़के राजराज (प्रथम) ने ८ वर्ष राज्य किया और चोंट् राजकुमारी राजसुन्द्री से विवाह किया (१९) उनका ज्येष्ठ लडका अनन्तवर्मन चोड्गंग हुआ ।

# (३८०)

श्राधिपति गङ्ग महाराजाधिराज अनन्तर्यमन-चोड़गङ्गदेव का विज्ञा पटम (अब मद्रास म्यूजियम) में दान पत्र जो कलिङ्गनगर में दिया गया था।

#### ( 3 < ? )

**ज्ञा० सं० १०५२—ए० इ० भाग २ पृष्ठ ३३३ ।** किवि

गङ्गाधर का गोबिन्दपुर में शिलालेख जिसमें मगध के मानराज-कुमार वर्णमान और रुद्रमान का वर्णन है।

इस शिलालेख में मग अथना शाकद्वापीय ब्राह्मण दामोदर, उस के पुत्र चक्र पाणि, उसके पुत्र मनोरथ और दशस्थ, मनोरथ के पुत्र गङ्गाधर (जिसने इस शिलालेख का सङ्गीलत किया) और महीधर, और दशस्थ के पुत्र हरिहर और पुरुषांत्तम का वर्णन है।

### ( ३८२ )

शा० सं० १०५४—ज० ब० ए० सो० भाग ६५ पृष्ठ २८३ । अनन्त वर्मन चोडगङ्ग के पुत्र तथा उत्तराधिकारी कलिङ्ग के गंग कामाणिव के राज्याभिषेक की तिथि जो कि श० सं० १२१७ के नरिसंह देव द्वितीय के केन्द्रपाटन के ताम्रपत्र में (संख्या ३८६ देखों) दी है।

#### ( 3 < 3 )

श्चा सं० ११०७—जी० डी० मी० गे० भाग ४० पृष्ठ ४३ तथा ए० इ० भाग ५ पृष्ठ १८३ । वक्कभदेव का आसाम (अब बंगाल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र ।

चन्द्रवंश में भास्कर; उस का पुत्र रायारिदेवत्रैलोक्य सिंह; उस का पुत्र उदय कर्ण—निःपङ्क सिंह जिसने अहैव देवी से वित्राह किया; उन का पुत्र वक्कभदेव।

### ( 3 < 8 )

शा सं० ११४१—ए० रि० भाग ९ पृष्ठ ४०३ तथा को० मि० ए० भाग २ पृष्ठ २४२ । हरिकाल देव रणवङ्कमळ (१) का तिपुर (टिप्परा) में दानपत्र ।

# ( ३८५ )

श्रु सं० ११६५ — ज० ब० ए० सो० भाग ४३ पृष्ठ ३२२। दामोद्र का चित्त गांग में दानपत्र।

चन्द्रवंश में पुरुषोत्तमः; उस का पुत्र मधु सूदनः; उस का पुत्र बा-सुदेबः; उस का पुत्र दामादर ।

( ३८६ )

श्चार सं० १२१७—( १२१८ के स्थान पर )— ज० ब० ए० सो० माग ६९ पृष्ठ २३९ | [ किलिंग के ] गंग राजा नरिसंह-देव द्वितीय के इक्कीसवें वर्ष का केन्द्र पाटन ( उरीसा में ) में दान-पत्र जो रेमुणा में दिया गया था |

विष्णु से चन्द्र तदनन्तर गांगेय तक, उस से कोलाहलअनन्तर्वभन तक जिस ने कोलाहलपुर बसाया, और उसके पीछे अनेक राजाओं की बंशावली दी है। उन के पीछे कामार्णव और अन्य चार राजाओं ने किलंग पर अधिकार जमाया । इस गंग वंश में कामार्णव के वंशधर ये हुए। (१) वज्रहस्त जिसने नङ्ग से विवाह किया (२) उसका पुत्र पहिला राजराज जिसने राजसुन्दरी से विवाह किया (३) उनका पुत्र चोड़गंग जिसने ७० वर्ष राज्य किया (४) उसका पुत्र स्तुरि-कामोदिनी से कामार्णव हुआ जिसका आभिषेक शक १०६४ में हुआ और जिसने १० वर्ष राज्य (५) सूर्य वंश की इनदिरा से चोड़गंगा का पुत्र राघव हुआ जिसने १५ वर्ष राज्य किया (६) चन्द्रसेखा से चोड्गग का पुत्र इसरा राजराज हुआ जिसने २५ वर्ष राज्य किया (७) उस का छोटा भाई अनियाङ्क्रमीम हुआ जिसने १० वर्ष राज्य किया ( ८ ) उस का पुत्र वाघल्ल देवी से तीसरा राज राग हुआ जिसने १७ वर्ष राज्य किया (९) उस का पुत्र चालुन्य वंश की मान कुनदेवी से अनंग भीम हुआ जिसने ३४ वर्ष राज्य किया (१०) उसका पुत्र कस्तूरादेवी से पहिला नरसिंह हुआ जिसने ३३ वर्ष राज्य किया ( ११ ) उस का पुत्र मालन राजा का कन्या सीतादेवी से पाहिला हुआ जिसने ऊचालुका वंश की जाकल्लदेत्री से विवाह किया और जी अपने राजकाल के १८ वे वर्ष में मरा (१२) उसका पुत्र इसरा नरसिंह हुआ ।

# ( ३८७ )

श्र० सं० १३०४—सुलतान पीरोजसाहि (फ़ीरोज़ शाह) के राजकाल का बडगूजरवंश के आसल देव के पुत्र महाराजा-धिराज गोगादेव के समय का माचाडी (अलवर के निकट) में शि-लालेख।

### ( ३८८ )

#### ( ३ (९ )

श्रुवि सं० १३१६ (१३१७ के स्थान पर)—जि० ब० ए० सो० भाग ६४ पृष्ठ १५१ | किलिंग के ] गंग राजा नरिसह देव चतुर्थ के बाईसवें तथा तेईसवें वर्ष का पुरी (उड़ीसी में) का दान-पत्र जो वाराणासि—कृटक (१) में दिया गया था |

#### ( ३९० )

श्र० सं० १३२१-[ मिथिला के ] देव सिंह के पुत्र महाराजा-धिराज शिवसिंहदेव का विहार (दरभंगा ) में (संदिग्ध ?) दान-पत्र जिसमें एक दान का वर्णन है जो कवि विद्यापित को दिया गया था |

# ( 398 )

श्चार सं० १३२२ (१३२३ के स्थान पर )—रायपुर के महा-राजाधिराज ब्रह्मदेव तथा उस के मंत्री, नायक हाजिराज देव के समय का रायपुर में शिलालेख।

# ( ३९२ )

शार्मं १३३४ (१३३६ के स्थान पर )—खल वाटिका के कलचुटि (कलचुरि) हरिब्रह्मदेव (ब्रह्मदेव) के समय का खलारि में शिलालेख।

# ( 3 9 3 )

श्रु सं० १३४६—साहि आलम्भक के समय का देवगढ़ का जैन शिळालेख ।

# ( ३९४ )

**बा० सं० १३५८**—देवगढ़ का जैन शिलालेख ।

### ( ३९९ )

**ज्ञा० सं० १३७७—**इ० ए० भाग २० पृष्ठ **३९१ ।** कटक ( उड़ीसा ) के **कापिल-गजपीत** के समकालीन और सामंत (१) कोण्डवीडु के **गाणदेव** का किस्तन जिले में दानपत्र।

इस शिलालेख में कटक के सूर्यवंशी किपलेन्द्रगजपति (किपलेन्द्रगजपति (किपलेन्द्रगजपति (किपलेन्द्रगजपति (किपलेन्द्रगजपति (किपलेन्द्रगजपति (किपलेन्द्रगजपति (किपलेन्द्रगजपति ), जो कि उस समय राज्य करता था, की प्रशंसा है। उस के वंश में (१) चन्द्रदेव हुआ; उस का पुत्र गुहिदेव पात्र; उसका पुत्र कोराडवींडु का गाणदेव (उपनाम रीतराय वा राहत्तराय )।

### ( ३९६ )

ज्ञा० सं० १४२०—'पातसाह' महमूद ( सुलतान महमूद बैक्र ) के राजकाल का, दराडाहिदेश के बाघेल वीरसिंह की पत्नी, रानी रुड़ादेवी का अडालिज कुएं का शिलालेख।

### ( ३९७)

श्रु० १४२१-'पातुसाह' महमूद ( सुलतान महमूद वैक्र ) के राजकाल का वाई हरीर का अहमदाबाद के कुएं का शिलालेख।

# ( ३९८)

श्चित्र सं० १४२६ - मेदपाट ( मेवाड़ ) के गुहिल राजमळ और उसकी पत्नी शुङ्गारदेवी का नगर्श ( चित्तीर के निकट ) में शिला-लेख ।

### ( ३९९ )

इा० सं० १४५३—पुराडरीक के मन्दिर के सातर्वे वार मरम्मत होने का शत्रञ्जय में शिलालख ।

### (800)

श्च॰ सं॰ १४६०—सम्राट हुमाऊं ( हुमायूं ) के राजकाल का तिलवेगामपुर में शिलालेख ।

#### (808)

श्चार सं १५२०-[मेवाड़ के] महाराणा अमरसिंह जी के राजकाल का सादड़ी में शिलालेख।

### (807)

श्च सं० १५४१—नवीनपुर ( नवानगर ) के याम शत्रुशस्य के पुत्र जस्त्रन्त के समय का शत्रुञ्जय में जैन शिलालेख ।

#### (803)

श्चार सं ० १५५१—समाट शाहाज्याहाम् (शाहजहां) के राज-काल का शत्रुञ्जय में जैन शिलालेख ।

#### (808)

श ० सं ० १५८२ - चम्बा के एक शिलालेख की नोटिस 🖡

#### (809)

शः सं १६३५ — मेवाड़ के राणा संग्रामींसह के समय का उदयपुर (राजपुताना) में शिलालेख।

# (४) कलचुरी-चेदि संवद के बिलालेख। (४०६)

क॰ सं॰ १७४-गु॰ इ॰ पृष्ठ ११८ | महाराज जयनाथ का कारीतलाई में दानपत्र जो उच्चकरप में दिया गया था |

महाराज ओघदेव, कुमारदेवी से उसका पुत्र महाराज कुमारदेव, जयस्वामिनी से उसका पुत्र महाराज जयस्वामिन्, रामदेवी से उसका पुत्र महाराज जयनाथ। (४०७)

क भं ० १७७-गु० इ० पृष्ठ १२२ | महाराज जयनाथ का खोह में दानपत्र जो उच्चकरप में दिया गया था |

(80()

क ॰ सं ॰ १९३ — गु॰ इ॰ पृष्ठ १२६ — महाराज शर्वनाथ का खोह में दानपत्र जो उच्चकल्प में दिया गया था।

जयनाथ तक वंशावली जैसी संख्या ४०६ में, उसका पुत्र मुरु-ण्ड देवी से महाराज शर्वनाथ |

(806)

क० सं० १९७-गु० इ० पृष्ठ १३३ । महाराज क्वांचनाथ का खोह में दूसरा दानपत्र ।

(880)

क ल सं ० २०७ - ज ० व ० ए० सो ० भाग १६ पृष्ठ ३४७ । त्रैकुटक वंश के महाराज दहसेन का पर्दि (सूरत जिले में ) में दान पत्र जो आम्रका में दिया गया था।

# (855)

क भं २ २ १४ - गु० इ० पृष्ठ १ ३ ६ । महाराज शर्वनाथ का खोह में दान पत्र जो उच्चकरप में दिया गया था ।

# (883)

कि सं २४५—के ० टे० वे० इ० पृष्ठ ९८। डाक्टर बर्ड का कहेरी तामूपत्र जिसमें कृष्णीगिर के महाविहार में एक चैत्य बनवाने का समय है। इस लेख का समय त्रैकुटक के राजकाल का है।

### (883)

क ॰ सं ॰ ३४६-ए० इ० भाग २ पृष्ठ २० । [ गुरजर राजा का ? ] साङ्क्षेडा में दूसरा दानपत्र ।

# (888)

क ल सं ० ३८० — ज ० रो० ए० सो भाग १ पृष्ठ २७३ तथा इ० ए० भाग १३ पृष्ठ ८२ । गुरजर दह द्वितीय प्रशान्तराग का कैर में दानपत्र जो नान्दीपुरी में दिया गया था।

गुरजर राज्यवंश में सामन्त दद ( प्रथम ), उसका पुत्र जयभट ( प्रथम ), बीतराग, उसका पुत्र दद ( द्वितीय ) प्रशान्तराग ।

### (884)

क सं ० ३८५ — ज ० रो ० ए० सो ० भाग १ पृष्ठ २७३ तथा इ० ए० भाग १३ पृष्ठ ८८ । गुरजर दद्दितीयप्रशान्तराग के समय का कैर में दानपत्र जो नान्दीपुरी में दिया गया था।

# (888)

क० सं० ३९१-ए० इ० भाग २ पृष्ठ २१ । दह के सम्बन्धी तथा बीतराग के पुत्र रणग्रह का [ रणग्रह के भाई ( ? ) गुरनर दह द्वितीय प्रशान्तराग के समय का ] सांखेडा में दूसरा दानपत्र ।

### (889)

कु सं २ ३९२-ए० इ० भाग ५ पृष्ठ ३९ । [जयभट प्रथम]

वीतराग के पुत्र गुर्जर दह द्वितीः य भशान्तराग का साह्नेडा में टान-पत्र जो नान्दीपुर में दिया गया था।

# (826)

क् कं ३९२-०० इ० माग ९ पृष्ठ ३९ । [जनमट प्रत्म] बीतराम के पुत्र गुर्जर दह द्वितीय प्रशान्तराम का साह्वेडा में इसरा दानपत्र को नान्दीपुर में दिया गया था ।

### (886)

क० सं० ३९४ - इ० ९० भाग ७ पृष्ठ २४८ । गुरूबर चीलुक्य विजयराज का कैर (अब रायल एशियाटिक सोमायटी) में दानपत्र जो विजयपुर में दिया गया था।

चीलुक्यों के वेश में जयसिंहराज, उसका पुत्र बुद्धवर्मराज (उपनाम वर्ष्ठम-रणविक्रान्त ), उसका पुत्र विजयराज ।

# (870)

क० सं० ४०६-इ० ए० माग १८ पृष्ट २६७ । सेन्द्रका निकुम्भञ्जाक्ति का बगुमा (अब बृटिश म्युजियम ) में दालपत्र ।

सेन्द्रक राजाओं के वंश में माणुशक्ति, उसका पुत्र आदित्यशक्ति, उसका पुत्र पृथिवीवञ्चम-निकुम्मछशक्ति ।

### (878)

क० सं० ४२१ – ज० व० ए० सो० भाग १६ पृष्ट २ । गुज-रात के चौलुक्य युवराज **इच्याश्रय-जीलादिख** का नौंसारी में दान-पत्र जो नवसारिका में दिया गया था ।

चौलुक्यों के वंश में पुलकेशि-वृङ्कम, उसका पुत्र धराश्रय जयसिंह-वर्मन ( महाराजाधिराज विक्रमादित्य-सत्याश्रय-पृथिवी-वृङ्कम का छोटा माई ), उसका पुत्र युवराज रूयाश्रय-शीलादित्य।

### (822)

क० सं० ४४३ – बी० ओ का० पृष्ट २२५ । पश्चिमी चलुक्य

विनयादित्य सत्याश्रय-ब्रह्मभ के समय का गुजरात चलुक्य युवराज श्रव्याश्रय-शीलादित्य का सूरत में दानपत्र जो कार्मणेय के समाप कुसुमेश्वर में दिया गया था।

महाराज सत्याश्रय-पुलकेशि-ब्रह्मभ (जिसने उत्तरखण्ड के राजा हर्पवर्धन को पराजित किया था), उसका पुत्र महाराज विक्रमादित्य-सत्याश्रय-ब्रह्मभ, उसका पुत्र महाराजाविराज विनयादित्य-सत्याश्रय-श्रीपृ-थिवीबह्मभ, उसका चाचा धराश्रय-जयसिंह वर्मन, उसका पुत्र युवराज श्रयाश्रय-शीलादित्य।

# (873)

क० सं० ४५६ ह० ए० भाग १३ पृष्ठ ७७। गुरनर जयभट तृतीय का भौसारी में दानगत्र जो कायावतार में दिया गया था।

महाराज कीर्ण के वंश में दह [ द्वितीय ] ( जिसने हर्पदेव से पराजित किए हुए बछमी के एक राजा की रक्षा की थी ), उसका पुत्र जयमट [ द्वितीय ], उसका पुत्र दद [ तृतीय ] बाहुसहाय, उसका पुत्र जयमट [ तृतीय ]।

# (858)

कः भं ४८६-इ० ए० माग ५ पृष्ट ११३। गुरनर जयभट तृतीय का कावी में दानपत्र।

# (829)

क० सं० ४९०-त्री० ओ० का० पृष्ठ २३० | गुजरात के चालुक्य पुलकेशिराज का नीसारी में दानपत्र |

महाराजाधिराज सत्याश्रय-पृथिवीव्रक्कभ-कीर्तिवर्मराज, उसका पुत्र सत्याश्रय-पुलकेशि-व्रक्कभ ( जिसने उत्तराखण्ड के राजा हर्पवर्धन को पराजित किया ), उसका पुत्र सत्याश्रय-विक्रमादित्यराज, उसका छोटा भाई धराश्रय-जयसिंहवर्मराज, उसका पुत्र जयाश्रय-मङ्गलरसराज, उसका छोटाभाई पुलकेशिराज ( जिसने राजा श्रीवर्श्वम से अवनिजनाश्रय का नाम ) तथा उसकी और उपाधियां पाई थीं )।

# (878)

क० सं० ७२४ - इ० ए० भाग २० पृष्ठ ८५ । योगी प्रशान्त शिव तथा मत्तमपूर के अन्य जनों का चन्द्रेह में शिलालेख जिसे मेहुक के पौत्र तथा जेईक और अमरिका के पुत्र धांसट ने सङ्कलित किया था । ( ४२७ )

क० सं० ७८९ (१)—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ट ११२। कळचुरि (चेदि) गङ्गेयदेव का पिआवन की चद्यन पर शिलालेख। (४२८)

क० सं० ७९३-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ३०९ । त्रिकलिङ्गाधि-पति कलचुरि ( चंदि ) महाराजाधिराज कर्णदेव का बनारस में दानपत्र जो प्रयाग में वेणी के तट पर दिया गया था ।

हैहय वंश में कोकछ [ प्रथम ] ( जो मोज, वछमराज, चित्रकृट् के चन्देछ हर्ष तथा शङ्करगण का समकालीन था और जिसने चन्देछ राजकुमारी नहा ( नहदेशी ) से विवाह किया ), उसका पुत्र प्रसिद्धधवल, उनका पुत्र बालहर्ष और युवराज [ प्रथम ], युवराज का पुत्र लक्ष्मणराज, उसका पुत्र शङ्करगण और युवराज [ द्वितीय ], युवराज का पुत्र कोक्कछ [ द्वितीय ], उसका पुत्र गेङ्गय, उसका पुत्र कर्ण ।

(879)

क० सं० ८४०— आ० स० इ० भाग १७ पृष्ठ ३५ | राणक गोपाछदेव के राजकाल का बोरमदेओं में शिलालेख |

# (830)

क० सं० ८६६-ए० इ० भाग १ पृष्ठ ३४ | रत्नपुर के जाजछ-देव प्रथम का रत्नपुर ( अब नागपुर म्यूजियम ) में शिलालेख | हैहं पवंश में चेदि का राजा को कल्ल था जिसके अठारह पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र त्रिपुरी का राजा हुआ | उस के एक छोटे पुत्र की सन्तित कि कल्ल ने दक्षिणकोशल को विजय किया, उसका पुत्र कमलराज, उसका पुत्र रत्नराज (रत्नेश) [प्रथम] जिसने को मो मण्डल के वज्जूक की पुत्री नो नल्ल से विवाह किया, उनका पुत्र पृथ्वीश (पृथ्वीदेव) [प्रथम] जिसने राजला से विवाह किया, उनका पुत्र जाजला [प्रथम] (जो किसी सो मेश्वर का समकालीन था) |

# (838)

क० सं० ८९४-ए० इ० भाग २ पृष्ठ ३ | कल्लुरी (चेदि) महाराजाधिराज यशहकणेदेव का जबलपुर (अब नागपुर म्यूजियम) में प्रथमशिलालेख |

कलचुरिवंश में त्रिपुरी का युवराज [द्वितीय], उसका पुत्र कोक**छ** [द्वितीय], उसका पुत्र गङ्गेयदेव-विक्रमादित्य, उसका पुत्र कर्ण जिसने हूणराजकुमारी आव**छ**देवी से विवाह किया, उनका पुत्र यशहकर्ण।

# (837)

क० सं० ८९३-इ० ए० भाग २० पृष्ठ ८४ । रत्नपुर के पृथ्वीदेव द्वितीय के राजकाल का कुग्ड में खिण्डतिशललेख।

इस शिलालेख में रानी जन्छछदेवी, रत्नदेव (?), तथा किसी ब्रह्मभराज का उल्लेख हैं।

#### (833)

क० सं० ८९६—इ० ए० भाग १७ पृष्ठ १३९ । रत्नपुर के पृथ्वीदेव द्वितीय के समय का नायक जगपाल (जगसिंह) का राजिम में शिलालेख जिसे जसोधर के पुत्र जसानन्द ने सङ्कलित किया था।

इस शिलालेख में जाजल (प्रथम) रत्नदेव द्वितीय और पृथिवीदेव (द्वितीय) का उल्लेख तथा जगपाल के वंश का वर्णन है जिस का प्रारम्भ टाकुरसाहिल्ल से हुआ जो उस राजमालवंश का एक उत्तम भूषण था जिसने पंचहंसवंश को आनन्दित किया था । साहिछ का एक छोटा भाई वासुदेव और तीन पुत्र भाषिल, देसल और स्वामी थे। खामी के लड़के जयदेव और देवासिंह हुए जिसमें से एक का पुत्र जरा-पाल हुआ जिसके गाजल और जयतिसह दो छोटे भाई हुए।

#### (858)

कि सं ८८८—आ० स० इ० भाग ९ पृष्ठ ८६ तथा सर ए० कर्निघम की प्रतिलिपि । किसी सेओरिनारायन के शिललिख का समय।

# (839)

क० सं० ९०२—इ० ए० भाग १८ पृष्ठ २१० । कलचुरि (चेदि) गयाकर्णदेव तथा उसके पुत्र युवराज नरसिंह के समय का तेवर में शिलालेख जिसे धरणीधर के पुत्र पृथ्वीधर ने सङ्कलित किया था।

आत्रेयगोत्र में कर्ण, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका पुत्र गया-कर्ण, उसका पुत्र युवराज नरसिंह,

# ( 358 )

क० सं० २०७-ए० इ० भाग २ पृष्ठ १० तथा के० टे० वे० इ० पृष्ठ १०७ । गयकर्ण देव की विधवा कलचुरि (चेदि) रानी अल्हण देवी का, उसके पुत्र नर्सिहदेव के राजकाल का भेरवाट (अब अमेरिकन ओरिएण्टल सोसायटी) में शिलालेख जिसे धरणीधर के पुत्र शशिधर ने सङ्ग्रहित किया था।

चन्द्रवंशी सहसूर्णुन के वंश में कोकछ [ द्वितीय ], उसका पुत्र गङ्गेय, उसका पुत्र कर्ण, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका पुत्र गयकर्ण जिसने विजयसिंह ( जो हंसपाल के पुत्र गुहिल वैशिसिंह का पुत्र था ) तथा उसकी रानी स्थामलदेवी ( जो मालव के परमार उदयादित्य की पुत्री थी ) की एक पुत्री अन्हणदेवी से विवाह किया, उनके पुत्र नर-सिंह तथा जयसिंह हुए |

#### (830)

क० सं० २०२-इ० ए० भाग १८ पृष्ठ २१२ तथा आ० स० इं० भाग २ । त्रिकलिङ्गाधिपात कलचुरि (चेदि) नर्सिहदेव को समय का लाल पहाड चट्टान पर शिलालेख ।

#### (837)

क० सं० ९५०-आ० स० इ० भाग १७। रत्नपुर के पृथ्वी-देव दितीय के राजकाल के रत्नपुर (अब नागपुर म्यूजियम) मं एक शिलालेख का समय।

### (839)

क० सं० ९१९-ए० इ० भाग १ पृष्ठ ४० । रत्नपु रके जाज-छुदेव द्वितीय के समय का मल्हार (अब नागपुर म्यूजियम) में शिलालेख जिसे वास्तव्यवंश के मामे के पुत्र रत्नासिंह ने सङ्कल्ति किया था ।

चन्द्रवंश में रत्नदेव द्वितीय ( जिसने चोडगङ्ग को पराजित किया था ), उसका पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय, उसका पुत्र जाजक्क द्वितीय।

### (880)

क० सं० ९२६—इ० ए० भाग १७ पृष्ठ २२६ | त्रिकलिङ्गा-धिपति कलचुरि (चेदि) महाराजाधिराज जयसिंहदेव के राज-काल का, कक्करेडिका के महाराणक कीर्तिवर्मन का रीवां (अब-ब्रिटिश म्यूजियम) में दानपत्र ।

कौरववंश में महाराणक जयबर्मन, उसका पुत्र महाराणक वत्स-राज, उसका पुत्र महाराणक कीर्तिवर्मन |

#### (884)

क० सं० ९२८-आ० स० इ० भाग ९ पृष्ठ १११ तथा इ० इ० पृष्ठ ११ । भेरघाट का शिलालेख ।

#### (883)

क ० सं० ९२८-ए० इ० भाग २ पृष्ठ १८ तथा के० टे०

वे० इ० पृष्ठ ११९ गयाकर्ण के पुत्र तथा नरसिंह देव के छोटे भाई कलचुरि (चेदि) जयसिंहदेव के समय का तेवर (अब अमेरिकन ओरियण्टेल सोसायटी) में शिलालेख।

# (883)

क० सं० ९३२—ज० ब० ए० सो० भाग ८ पृष्ठ ४८१ तथा भाग ३१ पृष्ठ ११६ । कलचुरि (चिंदि) विजयसिंहदेव तथा उसकी माता गोसलदेवी का कुम्भी में दानपत्र जो नर्मदा के तट पर त्रिपुरी में दिया गया था।

यशहकर्ण तक वंशावली संख्या ४३१ में, यशहकर्ण का पुत्र गयाकर्ण जिसने अन्हणदेवी से विवाह किया, उनका पुत्र नरसिंह, उसका छोटा भाई जयसिंह, उसका पुत्र विजयसिंह, महाकुमार अजयसिंह।

### (888)

क० सं० ९३३—इ० ए० भाग २२ पृष्ठ ८२ । रत्नपुर के रत्नदेव तृतीय के समय का खोरोद में शिलालेख ।

हैहयवंश में कलिङ्ग, उसका पुत्र कमल, उसका पुत्र रत्नराज [ प्रथम ], उसका पुत्र पृथ्वीदंव प्रथम, उसका पुत्र जाजल प्रथम ( जि-सने सुवर्णपुर के भुजवल को पराजित किया ), उसका पुत्र रत्नदेव दितीय ( जिसने कलिङ्ग के चोडगङ्ग को पराजित किया ), उसका पुत्र पृथ्वीदेव दितीय , उसका पुत्र जाजल दितीय जिसने सोमल्लदेवी से विवाह किया , उनका पुत्र रत्नदेव तृतीय ।

### (889)

क० सं० ९३४—आ० स० इ० भाग १७ । यशोराज का सहसपुर में एक मूर्त्ति पर शिलालेख ।

इस शिलालेख में यशोराज के अतिरिक्त रानी लक्ष्मदेवी (१) राजकुमार मे।जदेव और राजदेव, तथा राजकुमारी जासछदेवी का वर्णन है। ( ४४६ )

क० सं० ९५८—आ० स० इ० भाग २१ पृष्ठ १०२ वेशानी में खिण्डतिशलेख ।

# (५) कलचुरी संवत् के विना समय के शिलालेख ।

---:0:---

(880)

गु॰ इ॰ पृष्ठ १३० | महाराज सर्वनाथ का खोह में प्रथम दानपत्र जो उच्चकरप में दिया गया था |

(885)

ए० इ॰ भाग २ पृष्ठ २३ । भोगिकपाल महापिलुपित निरि-हुल्लक ( जिसने कृष्णराज के पुत्र [ कलचुरि ? ] शङ्करण [शङ्करगण] के चरणों का ध्यान किया था ) के बलाधिकृत शातिल्ल का सांखेडा में प्रथम दानपत्र जो निर्गुण्डिप्रदक में दिया गया था ।

(886)

ए० इ० भाग २ पृष्ठ १७५ । कलचुरि (चेदि) लक्ष्मणराज तथा उसके मंत्री सोमेश्वर ( युवराज के मंत्री भाकमिश्र का पुत्र था ) के समय का कारीतलाई ( अब जबलपुर म्यूजियम ) में खिण्डत शिलालेख । इसमें युवराज [ प्रथम ], [ उसके पुत्र ] लक्ष्मणराज जिसकी रानी राधा थी, और [उनके पुत्र] शङ्क [रगण] का वर्णन है । ( ४५० )

ए० इ० भाग १ पृष्ठ २५४ । कलचुरि (चेंदि ) युवराजदेव द्वितीय का बिल्हरि (अब नागपुर स्यूजियम ) में शिलालेख । (इस शिलालेख के प्रथम अंश को स्थिरानन्द के पुत्र श्रीनिवास ने, द्वितीय अंश को थीर के पुत्र सज्जन ने तथा अंत के श्लोकों को शीरक ने सङ्गलित किया था )।

हैहयवंश में कोकल [ प्रथम ] जिसने दक्षिण में कृष्णराज तथा उत्तर में भोजदेव की सहायता की थी); उसका पुत्र मुग्धतुङ्ग; उसका पुत्र केयूरवर्ष युवराज [ प्रथम जिसने जोहला ( जो सिंहवर्मन के पैत्र तथा सधन्व के पुत्र चौलुक्य अर्वानवर्मन की पुत्री थी ) से विवाह िकया; उनका पुत्र लक्ष्मणराज; उसका पुत्र शङ्करगण; उसका लघुभ्राता युवराज [ द्वितीय ]-इस शिलालेख में एक शैव योगी मत्तमयूरनाध के सम्बन्ध में किसी राजा अवन्ति का भी वर्णन है ।

# (898)

ए० इ० माग १ पृष्ठ ३५४ | रनोड (नरोड अथवा नरवड) का शिलालेख जिसमें कुछ शैवयोगिओं (कदम्बगुहाधिवासिन, शङ्ख-मिठकाधिपति, तेरिम्बिपाल, आमर्दकर्तार्थनाथ, पुरन्दर, कचवशिव सदाशिव, हृदयेश, और व्योमिशिव) का वर्णन तथा (पुरन्दर के सम्बन्ध में) किसी राजा अवन्ति या अवन्तिवर्मन का वर्णन है जे मत्तमपूर पर रहताथा' इसे देवदत्त ने सङ्कलित कियाथा।

# (899)

इ० ए० भाग १८ पृष्ठ २१**६ ।** कलचुरि ( चेदि ) **जयसिंहदेव** का करनवेल में अधूरा शिलालेख ।

कलचुरी वंश में युवराज दितीय, उसका पुत्र कोकल्ल दितीय, उसका पुत्र गङ्गेय, उसका पुत्र कर्ण, उसका पुत्र यशहकर्ण, उसका पुत्र गयकर्ण जिसने [गुहिल ] विजयसिंह (जो प्रागवाट में हंसपाल के पुत्र वैरिसिंह का पुत्र था) तथा उसकी परनी श्यामलदेवी (जो धारा के परमार उदयादित्य की कन्या थी) की पुत्री अस्हणदेवी से विवाह किया; उनके पुत्र नरसिंह और जयसिंह |

# (893)

इ० ए० भाग १८ पृष्ठ २१८ । कलचुरि ( चेदि ) विजयसिंह-देव के समय का गोपालपुर में खण्डितशिलालेख । इस शिलालेख में कलचुरि राजा कर्ण, यशहकर्ण, गयाकर्ण, नरसिंह, जयसिंह,

जिसने गोसल्देवी से विवाह किया, और उनके पुत्र विजय-सिंह का वर्णन है।

#### (898)

इ० ए० भाग २० पृष्ठ ८४ । रत्नपुर के कलचुरि अनुशासकों का अकलतारा में खण्डितशिलालेख, जिसमें रत्नदेव, हरिगण, लास्छ-छदेवी, वल्लभराज, और जयसिंह देव का उल्लेख है ।

### (899)

इ॰ ए॰ भाग २० पृष्ट ८४ । रत्नपुर के कलचुरि अनुशासकों का मुहम्मदपुर में शिलोलेख जिसमें जाजछदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, तथा बछमराज का उल्लेख है।

# (898)

इ० ए० भाग २० पृष्ट ८५ । तेबर में एक खण्डितशिलालेख, जिसमें भीमपाल का उल्लेख है।

# (६) गुप्तवस्त्रभी संवत के बिलालेख।

C-\*-C

(899)

गु॰ सं॰ ८२—गु॰ इ० पृष्ठ २५ । उदयगिरि की गुहा में शिलालेख जिसमें महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय के अधीनस्थ महा-राज छगलग के पौत्र तथा महाराज विष्णुदास के पुत्र सनकादिक महाराज....ध (१) ल के एक दान का वर्णन है।

# (897)

गु० सं० ८८-गु० इ० पृष्ठ ३७ । महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय का गढ़वा (अब कलकत्ता म्यूज़ियभ) में शिलालेख। (४५९)

गु० सं० ९३-गु० इ० पृष्ठ ३१ । महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय का साञ्ची में शिलालेख जिसमें काकनादबोट (अर्थात् साञ्ची) के महाविहार में एक दान का वर्णन है जो आर्थ सिंह को दिया गया था।

### (880)

गु० सं० ९६ –गु० इ० पृष्ठ ४३ । महाराजाधिराज **कुमारगुप्त** प्रथम के राजकाल का किसी ध्रवशर्मन का विस्सड के स्तूप पर शिलालेख ।

महाराज गुप्त; उसका पुत्र महाराज घटोत्कच; उसका पुत्र महारा-जाधिराज चन्द्रगुप्त [ प्रथम ]; उसका पुत्र, लिच्छिव की पुत्री कुमारदेवी से, महाराजाधिराज समुद्रगुप्त; उसका पुत्र, दत्तदेवी से, महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त [ द्वितीय ]; उसका पुत्र, ध्रुवदेवी से महाराजाधिराज कुमार-गुप्त [ प्रथम ] ।

# (858)

गु० सं० ९८ - गु० इ० पृष्ठ ४१ । महाराजाधिराज कुमारगुप्त प्रथम के समय का गढ़वा (अब कलकत्ता म्यूजियम ) खण्डित शिलालेख ।

# (883)

गु० सं० १०६-गु० इ०पृष्ट २५८ | उदयगिरि की गुहा का जैन शिळालेख |

### (883)

गु० सं० ११३ (१)—ए० इ० भाग २ पृष्ठ २१०। महा-राजाधिराज कुमारगुप्त प्रथम के राजकाल का मथुरा (अब लखनऊ म्यूजियम) की जैनमूर्ति का शिलालेख।

### (8 \$ 8 )

गु॰ सं॰ १२९—गु॰ इ॰ पृष्ठ ४६ | महाराज कुमारगुप्त मथम के राजकाल का मनकुवार में बीद्ध शिलालेख |

#### (889)

गु० सं० १३१—गु० इ० पृष्ठ २६१ । साञ्ची का शिलालेख जिसमें एक दान का वर्णन है जो काकनादबोट (साञ्ची) के महा-बिहार में आर्यसिंह को दिया गया था।

# ( 888)

गु॰ सं॰ १३१-गु॰ इ॰ पृष्ठ २६३। मथुरा (अब लखनऊ म्यू-ज़ियम) की एक बौद्ध मूर्ति का लेख।

# (880)

गु० सं० १३६, १३७ तथा १३८—गु० ६० पृष्ठ ९८ तथा भा० ६० पृष्ठ २४ । राजाधिराज स्कन्दगुप्त के समय का जूआगढ के चट्टान का शिलालेख जिसमें सुराष्ट्र के अनुशासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित का मुदर्शन-झील की बांच की दुरुस्त कराने का उळेख है।

# (882)

गु॰ सं॰ १३९-गु॰ इ॰ पृष्ठ २६७। महाराज भीमर्वमन के समय का एक मूर्ति पर की खिण्डतिशिछालेख।

# (886)

गु॰सं॰ १४१—गु॰ इ॰ पृष्ठ ६६ । स्कन्दग्रप्त के राजकाल का कहाऊं के जैनस्तृप का शिलालेख ।

### (800)

गु॰ सं॰ १४६-गु॰ इ॰ पृष्ठ ७०। महाराजाधिराज स्कन्दग्रप्त तथा उनके अधीनस्थ अन्तर्वेदी देश के विषयपति शर्वनाग के समय का ब्राह्मण देवविष्णु का इन्दीर में दानपत्र।

### (808)

गु॰ सं॰ १४८-गु॰ इ॰ पृष्ट २६८। गट्वा (अब कलकत्ता म्यूजियम) का खण्डित वैष्णविशालोलेख।

#### (893

गु॰ सं॰ १५६-गु॰ इ॰ पृष्ठ ९९ | महाराज देवाध्य के परपीत्रं १३ महाराज प्रभञ्जन के पौत्र तथा महाराज दामोदर के पुत्र परिवाजक महाराज हिस्तन का खोह (अब लखनऊ म्यूजियम ?) में दानपत्र ।

# (863)

गु० मं० (१) १५८-ए० इ० माग २ पृष्ठ ३६॥ महा-राज स्टक्षण का पाली (अब स्टब्स्नक म्यूजियम) में दानपत्र जो जयपुर में दिया गया था।

### (868)

गु० सं० १६३ - गु० इ० पृष्ट १०२ । परित्रामक महाराज हस्तिन का खोंह (अब लखनक स्यूजियम ) में दानपत्र ।

### (899)

गु० सं १६५-गु० इ० पृष्ट ८९ । बुपगुप्त तथा उसके अधी-नस्थ महाराज सुरामिचन्द्र के समय का ईरान के स्तृष का शिलोळख जिसमें महाराज बातृविष्णु तथा उसके छोटे भाई धन्यविष्णु के एक स्तृप बनवाने का वर्णन है।

### (898)

गु सं १९१-गु० इ० पृष्ठ ९२ । राजा माघव के पुत्र तथा किसी राजा भानुगुप्त के अनुगामी (?) गोपराज की विधवा का ईरान के सतीस्तूप पर शिलालख ।

### (800)

गु० सं० १९१-गु० इ० पृष्ट १०७ । परित्राजक महाराज हस्तिन के समय का मझगतां में दानपत्र ।

### (897)

गु० सं० २०७-ए० इ० भाग ३ पृष्ट ३२० । बहुमी के महासामन्त महाराज भ्रुवसेन प्रथम का गणशगढ़ (बरोदा) में दानपत्र जो बल्लमी में दिया गया था।

मैत्रक वंश में सेनापति मटक्क (भटार्क), उसका पुत्र सेनापति धरमेन [प्रथम]; उसका छोटा माई महाराज द्रोणासिंह, उसका छोटा माई महासामन्त महाराज ध्रुवसेन [प्रथम]।

# (808)

गु० सं० २०७-इ०ए० भाग ५ पृष्ठ २०५। बह्नमी के महाराज धुवसेन प्रथम का मावनगर में दानपत्र जो बह्नमी में दिया गया था।

#### (850)

गु० सं० २०१ -गु० इ० पृष्ठ ११४ । योगिराज मुशर्मन के चंश के महाराज देवाउप के पुत्र महाराज प्रमञ्जत के पीत्र, महाराज दामोद्दर के पीत्र तथा महाराज हस्तिन के पुत्र परिवाजक महाराज संक्षोभ का लोह में दानपत्र ।

### (858)

गु० सं० २६६-इ० ए० भाग ४ पृष्ठ १०५ | बहुमी के महा-सामान्त महाप्रतिहार महादण्डनायक महाकातीकृतिक महाराण ध्रुवसेन प्रथम का बला में दानपत्र जो खुड्डवेदीय प्राम में दिया गया था |

#### (827)

गु० सं० २१9-ज॰ रा॰ ए॰सो॰ १८९५ पृष्ठ ३८२ । बल्लमी के महात्रतिहार महादण्डनायक महाकार्ताकृतिक महासामन्त महाराज ध्रुवेसन प्रथम का बृठिशम्यूजियम में दानपत्र।

### (873)

गु० संट २२१-वी० जी० भाग ७ पृष्ठ २९७ । वहाभी के महाराज ध्रुवसेन प्रथम का वावडिआ-जोगिआ में दानपत्र ।

### (8 < 8)

गु० सं० २३०-गु ० इ० पृष्ठ २७३ । मथुरा ( अब लखनं के म्यूजियम ) के बौद्रमूर्त्ति का शिलालेख ।

#### (829)

गु० सं० २४० ( ? २३७ )-इ० ए० भाग ७ पृष्ठ ६७ । वर्छभी के महाराज गुहसेन का दानपत्र ।

भटार्क से घ्रुवसेन प्रथम तक की वंशावली संख्या ४७८ में; उसके पश्चात (घरपट्ट [संख्या ४८९] को छोड़ कर) महाराज गुहसेन |

(868)

गु० सं० २४६-इ० ए० भाग ४ पुष्ठ १७५ । बह्मभी के महाराज गुहसेन का बला में द्वितीय दानपत्र ।

#### (869)

गु॰ सं॰ [२] ४७-इ॰ ए॰ भाग १४ पृष्ठ ७५ | वला का खाण्डत शिलालेख जिसमें ब्रह्मी के महाराज गुहसेन का नाम है |

### (8<<)

गुरु सं० २४८—इ०ए० भाग ५ पृष्ठ २०७ । बक्कभी के महाराज गुरु तेन का भावनगर में दितीय दानपत्र जो बल्लभी में दिया गया था ।

#### (8<5)

गु० सं० २५२—भा० इ० पृष्ठ ३१ तथा इ० ए० भाग १५ पृष्ठ १८७ । बह्छभी के सामन्त महाराज धरसेन द्वितिय का झर में दानपत्र जो बह्छभी में दिया गया था ।

भटार्क से ध्रुवसेन प्रथम तक की वंशावली संख्या ४७८ में, ध्रुवसेन का छोटा भाई महाराज धरपद्द; उसका पुत्र महाराज गुहसेन, उसका पुत्र सामन्त महाराज धरसेन द्वितीय।

### ( ४९० )

गु॰ सं॰ २५२-गु॰ ई॰ पृष्ठ १६५। बङ्घभी के महाराजधरसेन दितीय का मालिया (जुनागढ़) में दानपत्र जो बङ्घभी में दिया गया था। (४९१)

गु॰ सं॰ २५२-इ॰ए॰ भाग ॰ पृष्ठ ६८ । वल्लभी के महाराज धरसेन द्वितीय का सोरठ (जुनागढ़) में दानपत्र जी वल्लभी में दिया गया था ।

#### (865)

गु॰ सं॰ २५ २—इ॰ ए० भाग ८ पृष्ठ ३०१ । बहुभी के महाराज धरसेन द्वितीय का बाम्बे एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जो बहुभी में दिया गया था।

# ( 863)

गु॰ सं॰ २५२-भा० इ० पृष्ट ३५। वछभी के महाराज धर्सेन दितीय का कतपुर (अब भावनगर म्यूजियम) में दानपत्र जो भद्रप- त्तनक (१) में दिया गया था।

### (858)

गु॰ सं॰ २६९-इ० ए० भाग ६ पृष्ठ ११ । वहाभी के महा-सामन्त महाराज धरसेन दितीय का वला में दानपत्र जो भद्रोपात्त (?) में दिया गया था ।

वंशावली संख्या ४८९ में—इस शिलालेख में दूतक सामन्त शीला-दिख का उल्लेख हैं।

# ( ४९५ )

गु॰ सं॰ २६९ (१)—गु॰ इ॰ पृष्ठ २७६ । बौद्ध गुरु महा-नामन का बुद्ध गया (अब कलकत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख ।

# ( ४९६ )

गु० सं० २७०-इ० ए० भाग ७ पृष्ट ७१ । वहुभी के महा-सामन्त महाराज धरसेन दितीय का अलीना में दानपत्र जो भर्तृटा-इनक (१) में दिया गया था ।

इस शिलालेख में भी दूतक सामन्त शीलादित्य का उल्लेख है।

### (860)

गु॰ सं॰ २८६-इ॰ ए॰ भाग १ पृष्ठ ४६ । बल्लभी के शी-लादिस प्रथम धर्मादिस [ धरसेन द्वितीय के पुत्र ] का बला में खण्डित दूसरा दानपत्र ।

### (865)

गु० सं० २८६-इ० ए० माग १४ पृष्ठ ३२९ । बह्नमी के किलादिस प्रथम धर्मादिस का बला (अब बाम्ब एशियादिक सोमा-यटी ) में दानपत्र जो बद्धमा में दिया गया था ।

मटाकी के वंश में गृहसेन; उसका पुत्र घरसेन दिलीय ; उसका पुत्र शीलादित्य प्रथम धर्मीदित्य ।

# (866)

गु॰ सं॰ २९०-इ॰ ए० भाग ९ पृष्ठ २३८ । ब्रह्मभी के शी-लादिस प्रथम धर्मादिस का डाङ्क (अब राजकोट स्याजियम ) में दानपत्र जो ब्रह्मभी द्वार के सामने हेम्ब (?) में दिया गया था।

इस शिळाळेख में दूतक खणह का उक्केख है।

### (900)

गु॰ सं॰ ३१०-इ॰ ए० माग ६ पृष्ठ १३ तथा मा॰ इ० पृष्ठ ४० । वळ्ळमी के घुकेलन द्वितीय बाल्यादिस का बोटाद ( अव भावनगर म्यूनियम ) में दानपत्र जें। वळुनी में दिया गर्या था ।

शीलाईत्य मथम धर्मादिख तक की वंशावली संख्या ४२.८ में; उसका छोटा माई खरप्रह [ प्रथम ]; उसका पुत्र घरेनेन तृतीय; उसका छोटा माई ध्रुवेसेन द्वितीय बालादित्य ।

# (909)

गु॰ सं॰ ३१६—(अथवा ३१८ १)—इ०ए० माग १४ पृष्ठ ९८ तथा प्रो॰बे॰ज॰ पृष्ठ ७२ । लिन्छित्र वंश के महाराज शिवदेव प्रथम का गोलमिंह टोल (भाटगांव में) शिलालेख जिसमें एक आज्ञा लिखी हुई है जो महासामन्त अंशुवर्मन की प्रार्थना पर मानगृह में दी गई थी।

#### (907)

गु॰ सं॰ ३२६—ज॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग १० पृष्ठ ७७ तथा इ॰ ए॰ भाग १ पृष्ठ १४ । ब्रह्मभी के महाराजाधिराज धरसेन चतुर्थ का दानपत्र जो ब्रह्मभी में दिया गया था । भ्रुवसेन द्वितीय बालादिस तक की वंशावली संख्या ५०० में ; उसका पुत्र परमगड़ारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्तिन धरसेन च-तुर्थ । इस शिलालेख में राजपुत्र ध्रुवसेन को दूतक करके लिखा है । ( ५०३ )

सु० सं० ३२६--इ० ए० भाग १ पृष्ठ ४५ । वहाभी के महा-राजाविराज धुवसेन चर्तुथ का भावनगर में द्वितीय दानपत्र ।

#### (908)

स्व संव ३३०-इ० ए० भाग ७ पृष्ठ ७३ । बहुआं के महा-राजाविकात ध्रमेस्स चुलुवे का अलीना में दानपत्र जो। भरकाक में दिया गया था।

इस शिटालेख में राजदुर्दिया। मूपा को दृतक कर के लिखा है। ( ५०५ )

गु० सं० ३३०-इ० ए० भाग १९ पृष्ट ३३९ । बहुभी के महाराजाधिराज धरसेन चर्तुथ का कैर में दानपत्र जो भरकच्छ में दिया गया था ।

# (908)

गु० सं० ३३४-ए० इ० भाग १ पृष्ठ ८६ । ब्रह्मी के भ्रुव-सेन तृतीय का कापड़बणज में दानपत्र जो सिरिसिम्मिणका में दिया गया था ।

धरमेन चतुर्थ तक की वंशावली संख्या ५०२ में; उसका उत्तरा-धिकारी ध्रुवसेन तृतीय जो धरसेन चतुर्थ के दादा [ खरप्रह प्रथम ] के [ बड़े ] भाई शीलादित्य प्रथम के पुत्र डेरभट का पुत्र था । ( ५०७ )

गु० सं० ३३७-इ० ए० भाग ७ पृष्ठ ७६ । बहुभी के खर-ग्रह द्वितीय का अलीना में दानपत्र जो पूलेण्डक (१) में दिया गया था ।

ध्रुवसेन तृतीय तक की वंशावली संख्या ५०६ में; उसका बड़ा भाई खरग्रह द्वितीय हुआ।

#### (904)

गु॰ सं० ३५०-ए० इ० भाग ४ पृष्ठ ७६ । बह्छभी के शी-लादिस तृतीय का लुन्सडी में दानपत्र जो खेटक में दिया गया था।

खरप्रह [ द्वितीय ] धर्मादित्य तक की वंशावली संख्या ५०७ में; उसके पश्चात शीलादित्य तृतीय जा खरप्रह द्वितीय के बड़े भाई शीला-दित्य द्वितीय का पुत्र था—इस शिलालेख में राजपुत्र ध्रुवसेन को दूतक कर के लिखा है।

# ( 409)

गु० सं० ३५२-इ० ए० भाग ११ पृष्ट ३०६ तथा भा० इ० पृष्ठ ४९ । बछभी के शीलादिस तृतीय का लुन्सडी (अब भावनगर म्यूज़ियम ) में दानपत्र जो मेघत्रन में दिया गया था ।

वंशावली संख्या ५०८ में—इसमें भी राजपुत्र ध्रुवसेन को दूतक कर के लिखा है।

### ( 980 )

गु॰ सं० ३६५ (१)—ज॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ७ पृष्ठ ९६८। वछभी के शिलादिस तृतीय का कैर में दानपत्र।

वंशावली संख्या ५०८ में-इसमें भी राजपुत्र ध्रुवसेन की दूतक कर के लिखा है।

# ( 999 )

गु॰ सं॰ ३७२-इ॰ ए॰ भाग ५ पृष्ठ २०९ । बहुभी के महाराजाविराज शीलादिस चतुर्थ का भावनगर में दानपत्र जो बाला-दित्य के तलाव पर के डेरे में दिया गया था।

jak E

शीलादिस तृतीय तक की वंशावली संख्या ५०८ में; उसका पुत्र परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर शालादिस चतुर्थ हुआ । इसमें राजपुत्र खरम्रह को दृतक करके लिखा है।

(997)

गु० सं० ३७५-वी० जी०भाग १ पृष्ठ २५३ तथा भा० ३० पृष्ठ ५५ । बद्धभी के महाराजाधिराज शीलादिस चतुर्थ का देवि (अब भावनगर म्यूजियम) में दानपत्र जो पूर्णीक ग्राम में दिया गया था ।

बंशावली संख्या ५११ में —इसमें भी राजपुत्र खरप्रह को दूतक करके लिखा है।

# (983)

गु० सं० ३७६—डाक्टर बरगेस की प्रतिकिपि से । ब्रह्मभी के । महाराजाधिराज **शीलादिस चतुर्थ** का दानपत्र ।

बंशावर्ली संख्या ५११ में—इस शिलांलेख में भी राजपुत्र खरमह को दूतक करके लिखा है।

# ( 488 )

गु० सं० ३८२—डाक्टर क्वींट की प्रतिलिपि से । ब्रह्मी के महाराजाधिराज शीलादिस चतुर्थ का दानपत्र जो ब्रह्मी में दिया गयाथा। बंशावली संख्या ५११ में—इसमें राजपुत्र धरसेन को दूतक करके

लिखा है।

# (989)

गु० सं० ३८६—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १६२ । मानदेव का चाङ्गुनारायण (काटमाण्डु के निकट ) कं स्तूप पर शिलालेख ।

वृषदेव ; उसका पुत्र शङ्करदेव जिसने राज्यवती से विवाह किया ; उनका पुत्र मानदेव ।

# ( 998 )

गु० सं० ४०३ – ज० बा० ए० सो० भाग ११ पृष्ठ ३३५ । ब्रह्मभी के महाराजाविराज शीलादिस पञ्चम का गोण्डल में दान-पत्र जो खेटक में दिया गया था। शीलादित्य चतुर्थ तक की वंशावली संख्या ५११ में; उसका पुत्र परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर, शीलादिस पञ्चम हुआ इसमें राजपुत्र शीलादित्य को दूतक करके लिखा है।

# (989)

गु० सं० ४०३ – ज० बा० ए० सो० भाग ११ पृष्ट ३३५ – वहाभी के महाराजाधिराज शीलादिस पश्चम का गोण्डल में दानपत्र जो खेटक में दिया गया था।

वंशावली संख्या ५१६ में-इसमें भी राजपुत्र शीलादित्य को दूतक करके लिखा है।

#### (992)

गु० सं० ४१३—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १६७ । मानदेव के समय का देवपाटन (काटमाण्डु के निकट ) में खण्डित शिलालेख । ( ५१९ )

गु० सं० ४३५—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १६७ । महाराज वस-न्तसेन का लगण्टोल (काटमाण्डु) में खण्डित शिलालेख जो मान-गृह में लिखा गया था ।

#### (990)

गु०सं० ४४१—इ० ए० भाग ६ पृष्ठ १७ । ब्रह्मभी के महा-राजाधिराज शीलादिस छठवें का लूणावाडा में दानपत्र जो गोद्रहन् में दिया गया था ।

शीलादित्य पञ्चम तक की वैशावली संख्या ५१६ में; उसका पुत्र परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर शीलादित्य छठवां।

#### ( ५२१ )

गु० सं० ४४७-गु० इ० पृष्ठ १७३ । वल्लमी के महाराजा-धिराज शीलादिस सप्तम भूदट का अलीना (अब रोयल प्रिवाटिक सोसायटी ) में दानपत्र जो आनन्दपुर में दिया गया था। शीलादित्य छठवें तक की वंशावली संख्या ५२० में; उसका पुत्र भूवट, जिसकी पदवी परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर शीलादित्य [सप्तम ] थी 1

#### (977)

गु॰ सं॰ ५३५-इ॰ ए॰ भाग ९ पृष्ठ १६८ । लगण्टोल (काटमाण्डु) का खण्डित शिलालेख निसमें राजपुत्र विक्रमसेन की दूतक करके लिखा है।

# ( ५२३ )

गु० सं० ५८५-इ० ए० भाग २ पृष्ठ २५७ । जैनक का मोबी में दूसरा दानपत्र ।

#### (978)

गु० सं० ८५०-त्री० जी० भाग ३ पृष्ठ ७ तथा भा० **इ०** पृष्ठ १८६ । पुजेरी भाव बृहस्पति का वेरावल में शिलालेख ।

इस शिलालेख में चौलुक्य जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल ( जिन्हों ने धारा के राजा ब्रह्माल को पराजित किया था ) का वर्णन है।

#### (939)

गु॰ सं॰ ८६० (१)—मा॰ इ० पृष्ठ १८४ । चौलुक्य कुमा-रपाल के समय का जूनागढ़ में खिण्डत शिलालेख ।

#### (978)

गु॰ सं॰ ९११-भा॰ इ॰ पृष्ठ १६१ | घेकाणा ( माङ्गोल के निकट ) का खण्डित शिलांकेख ।

#### (979)

गु० सं० ९२७-ए० इ० भाग ३ पृष्ठ २०३ । वेरावक की मूर्ति का शिलालेख।

#### (976)

गु॰ सं॰ ९४५—चौलुक्य (बाघेला) महाराजाधिराज अर्जुन-देव के राजकाल का वेरावल में शिलालेख।

# (७) ग्रप्त वक्कभी संवत के विना समय के शिलालेख। (५२९)

गु॰ इ॰ पृष्ठ १४१। मेहरीली (मिहरीली) के लोहस्तूप पर खुदा हुआ लेख जिसमें पराक्रमी राजा चन्द्र के विजयों का उल्लेख है जो उसकी मृत्यु के पीछे खोदा गया था।

# (930)

गु० इ० पृष्ठ ६ । महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का इलाहाबाद के स्तूप पर शिलांलख, जिसने कोसल के महेन्द्र, महाकान्तार कं न्याध्राज, केरल के मण्टराज, पिष्टपुर के महेन्द्र, कोट्टूर पहाड़ी के स्वामि-दत्त, एरण्डपछ के दमन, काञ्ची के विष्णुगोप, अवमुक्त के नील-राज, वेङ्गी के हास्तिवर्मन, पलक्क के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुवेर, कुस्थलपुर के धनञ्जय तथा दक्षिणापथ के और सब राजाओं को लड़ाई में पकड़ कर फिर छोड़ दिया और रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मन, गणपितनाग, नागसेन, अच्युत, नन्दिन, बलवर्मन तथा आर्यावर्त के और राजाओं को उजाड़ दिया था (इसमें गद्य तथा पद्य में एक काव्य है जिसे ध्रुवभूति के पुत्र सन्धिविप्रहिक कुमारामात्य महादण्डनायक हरिषेण ने सङ्गलित किया था)

# (938)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २०। समुद्रगुप्त का एरण (अब कलकत्ता म्यूजियम) में खण्डित शिलालेख।

# ( 937 )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २९६ । महाराजाधिराज समुद्रगुप्त का गया ( स-न्दिग्ध ) में दानपत्र जो अयोध्या में दिया गया था ।

#### (933)

गु॰ इ॰ पृष्ठ ३९ । चन्द्रगुप्तद्वितीय के समय का उदयगिरि की गुहा का शिलालेख, जिसमें उसके मंत्री, पाटलिपुर के किय वीरसेन उपनाम शाब की आज्ञा से इस गुफा के खोदे जाने का उल्लेख हैं।

# (938)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २६ । महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय का मथुरा ( अब लाहीर म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख ।

#### ( 939 )

गु॰ इ॰ पृष्ठ ४० । महाराजाधिराज **कुमारगुप्त प्रथम** के स-जनाल का गढ़वा ( अब कलकत्ता म्यूजियम ) में खण्डित शिलालेख।

#### ( ५३६ )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २६५ । कुमारगुप्त प्रथम के समय का गढ़त्रा (अब करुकत्ता म्यूजियम) में खण्डित शिलालेख।

#### ( 939)

गु० इ० पृष्ठ ४९ । महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त के समय का बिहार के खण्डितस्तूप का शिलालेख ।

कुमारगुप्त प्रथम तक की वंशावकी संख्या ४६० में; उसका पुत्र महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त ।

#### (936)

गु॰ इ॰ पृष्ठ ५३ । स्कन्दगुप्त का भितरी के स्तृप पर शिका-केख, जिसमें विष्णु भगवान की एक मूर्ति की स्थापित करने तथा उस मूर्ति के निमित्त एक ग्रामप्रदान करने का उल्लेख हैं।

#### ( 939 )

ण० व० ए० सो० भाग ५८ पृष्ठ ८९ तथा इ० ए० भाग १९ पृष्ठ २२५—महाराजाधिराज कुमारगुप्त द्वितीय की भितरी (अब छखनऊ म्यूजियम ) में मोहर ।

कुमारगुप्त गथम तक की वंशावकी संख्या ४६० में; उसका पुत्र अनन्त देवी से, महाराजाविराज पुरगुप्त; उसका पुत्र, वत्सदेवी से, महाराजाधिराज नरसिंहगुष्त; उसका पुत्र, महालक्ष्मी देवी से, महाराजा-धिराज कुमारगुष्त [ द्वितीय ] |

#### (980)

ए० इ० भाग १ पृष्ठ २३९ । राजाधिराज महाराज तोरमाण ज्ञाह ( वा ज्ञाही ) जऊछ का कुर ( अब लाहीर म्यूजियम ) में शिलालेख, जिसमें एक बीद्ध मट के बनाने का उद्घेख है ।

#### (989)

गु० इ० पृष्ठ १९९—महाराजाधिराज तोरमाण के राजकाल के प्रथम वर्ष का ईरान के पत्थर पर एक वराह की मूर्ति का शिलालेख, जिसमें उस मन्दिर का, जिसमें वराह बना है, महाराज मातृविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्णु से बनवाए जाने का उल्लेख है।

### (987)

गु॰ इ॰ पृष्ठ १६२ । तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल (जिसने पशुपित को पर।जित किया था ) के राजकाल के १५ वर्ष का ग्वालियर (अब कलकत्ता म्यूजियन) में शिलाले व जिसमें गोप (ग्वालियर) के पर्वत पर किसी मातृचेट नामक मनुष्य से एक सूर्यमन्दिर बनवाए जाने का उद्घे व है ।

# (983)

गु॰ इ॰ पृष्ठ १११ । उन्चकल्प के महाराज श्विनाथ तथा परिव्राजक महाराज हस्तित का भुतरा स्तूत पर शिलालेख ।

#### (888)

भा० इ० पृष्ठ ३० । बाङ्कोडि (अञ्च भावनगर म्यूजियम ) का खिण्डित शिलालेख, जिसमें वल्लभी के गुहसेन का नाम है।

# (989)

इ० ए० भाग १२ पृष्ठ १४८ तथा भा० इ० पृष्ठ ६४ । एक वहाभी दान का लेख, जिसमें खरग्रह के पुत्र धरसेन तृतीय का वर्णन है और जो बहाभी में दिया गया था।

# ( 988)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २७९ । बुद्धगयां की बीद्ध मूर्ति का शिलालेख, जिसमें स्थिविर महानामन के उस मूर्तिस्थापित करने का वर्णन है जो इस लेख के ऊपर स्थित है।

# (989)

इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १६८ । एक खण्डित शिलालेख जो काठमाण्डू से ९ मील उत्तर शिवपुरी पहाड़ी के निकट मिला था, जिसमें लिच्छाविवंश के महाराज शिवदेव प्रथम के कुछ कार्यों का वर्णन है जो महासामन्त अंशुवरमन की प्रार्थना पर किए गए थे । यह मानगृह में दिया गया था ।

# ( 984)

भा॰ इ॰ पृष्ठ २०८ । भावन्नहस्पति का खा<sup>6</sup>डत वेरावल का शिलालेख, जिसमें चालुक्य ( जयसिंह ) सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज द्वितीय और भीमदेव द्वितीय का उक्केख है ।

# (८) हर्प संवत के शिलालेख।

# (989)

ह० सं० २२—ए० इ० भाग ४ पृष्ठ २१० । महाराजाधिराज हर्षे का बन्सखेर (अब लखनऊ म्यूजियम) में दानपत्र जो वर्धमानकोटी में दिया गया था ।

महाराज नरवर्धन; उसका पुत्र, विज्निनेदेवी से, महाराज राज्यवर्धन [प्रथम]; उसका पुत्र अप्सरेदिवी से, महाराज आदित्यवर्धन; उसका पुत्र, महासेनगुप्तदेवी से, महाराजाधिराज प्रभाकरवर्धन; उसका पुत्र, यशो-मतिदेवी से, महाराजाधिराज राज्यवर्धन द्वितीय (जिसने देवगुप्त तथा और राजाओं को विजय किया); उसका छघु भाता महाराजाधिराज हर्ष । इस शिलालेख में महासामन्त स्कन्दगुप्त और महासामन्त भान (?) का भी उद्घेख है ।

(990)

ह० सं० २६-ए० इ० माग १ पृष्ठ ७२ । महाराजाधिराज हर्ष का मधुवन ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र जो कपित्थिका में दिया गया था ।

वंशावली संख्या ५४९ में—इस शिलालेख में महासामन्त स्कन्दगुप्त और सामन्त महाराज ईश्वरगुप्त का राजपुरुषों की भांति वर्णन है।

(998)

ह० सं० ३४-प्रो० बे० ज० पृष्ठ ७४ । महासामन्त अंशुवर्मन का सुन्वारा में शिलालेख जो कैलासकूटभवन में दिया गया था । ( ५५२ )

ह० सं० ३४-इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १६९ । महासामन्त अंशुत्रमन का (काठमाण्डू के निकट) बङ्गमती में खण्डित शिलालेख, जो कैलासकूटभवन में दिया गया था।

(993)

ह० सं० ३९—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १७० । अंशुवर्मन का (काटमाण्डु के निकट) देवपाटन में शिलालेख जो कैलासकूटभवन में दिया गया था।

इस शिलालेख में युवराण उदयदेव का दूतक की भांति उक्केख है। इसमें अंशुवर्मन की बहिन भोगदेवी का भी, जो राजपुत्र शूरसेन की पत्नी तथा भोगवर्मन और भाग्यदेवी की माता थी, वर्णन है।

(998)

ह० सं० ४५-इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १७१ । अंशुवर्मन का (काठमाण्डु के निकट) सत्रधारा में शिलालेख।

(999)

ह० सं० ४८—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १७१ । विष्णुगुप्त का (काठमाण्डु के निकट) लालेतपद्दन में शिलालेख, जो केलासकूट भवन में दिया गया था।

इस शिकाकेख में मानगृह के सम्बन्ध में महाराण ध्रुवदेव का, महाराणाधिराण अंशुवर्मन का तथा दूतक की भांति युवराण विष्णुगुप्त का उक्षेख है।

# (998)

ह० सं० ६६—गु० इ० पृष्ठ २१०। मगध के गुप्तवंश के आ-दिससेनदेव के राजकाल का शाहपुर के मूर्ति का शिलालेख, जि-समें बलाधिकृत सालपक्ष का नालन्द (?) में इस मूर्ति के स्थापन करने का वर्णन है।

# (999)

ह॰ सं॰ ८२-प्रो॰ बे॰ ज॰ पृष्ठ ७७ । गैरिधारा का खण्डित शिकांकेख, जो कैलासकूटभवन में दिया गया था ।

इस शिलालेख में युवराज स्कन्ददेव (?) का दूतक की भांति वर्णन है।

# (996)

ह० सं० १००—मुन्सिफ देबीप्रसाद तथा डाक्टर फुहरर की प्रतिलिपियों से । महाराज भोजदेव मथम का दीलतपुरा (अब जो-धपुर) में दानपत्र जो महोदय (कन्नीज) में दिया गया था ।

महाराज देवशिक्तः; उस का पुत्र, भूयिकादेवी से, महाराज वत्स-राज, उस का पुत्र, सुन्दरीदेवी से, महाराज नागभट, उसका पुत्र ईश्वरी-देवी से, महाराज रामभद्र, उसका पुत्र, अप्पादेवी से, महाराज भोज [प्रथम ] [उपनाम प्रभास ? ]—इस शिकालेख में युवराज नागभट का भी दुतक की भांति वर्णन है।

### (999)

ह० सं० ११९—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १७४ । महाराजाधिराज चित्रदेद द्वितीय का लगण्टोल (काटमाण्डु ) में शिलालेख, जो कैला-सक्टमवन में दिया गया था । इस शिलालेख में राजपुत्र जयदेव का दूतक की भांति वर्णन है। ( ५६० )

ह॰ सं॰ १४३—इ॰ ए॰ भाग ९ पृष्ठ १७६। महाराजाधिराज शिवदेव द्वितीय का काटमाण्डु में खण्डित शिलालेख।

( 95 ? )

ह सं १४५—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १७० । (काठमाण्डु के निकट) लिलतपत्तन का खण्डित शिलालेख।

इस शिलालेख में युबराज बिजयदेवका दूतक की मांति वर्णन है। (५६२)

ह० स० १५१—प्रो० बे० ज० पृष्ठ ७९ । काटमाण्डु में जैसि के निकट नहर में एक शिलालेख ।

( 983 )

ह० सं० १५६—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ ७९ । जयदेव परचक्रकाम काटमाण्डु में शिलालेख—पांच श्लोकों को छोड कर, जिसे कि राजा ने स्वयं बनाया था, इसे बुद्ध कीर्ति ने सङ्कलित किया।

सूर्यवंश में लिच्छावि था, उसके कुल में सुपुष्प हुआ जो पुष्पपुर (पाटलिपुत्र में ) जन्मा; उसके पीछे २३ राजाओं के उपरान्त जयदेव हुआ; उसके पीछे ११ राजाओं के उपरान्त बृषदेव हुआ; उसका पुत्र शंकरदेव; उसका पुत्र धर्मदेव; उसका पुत्र मानदेव (संख्या ५१५ तथा ५१८ देखो); उस का पुत्र महीदेव; उस का पुत्र वसन्तदेव (संख्या ५१५ तथा ५१८ देखो); उस का पुत्र महीदेव; उस का पुत्र वसन्तदेव (संख्या ५१६) इसके पश्चात् इस शिलालेख में उदयदेव (जिनका ५५३ में युवराज की मांति वर्णन है) का उद्घेख है, उसका पुत्र नरेन्ददेव, उसका पुत्र शिवदेव दितीय (संख्या ५५९ और ५६०) जिसने मगध के आदि-त्यसेन की नातिन तथा मौखिर भोगवर्मन की पुत्री वत्सदेवी से विवाह किया, उनका पुत्र जयदेव परचक्रकाम जिसने राजा भगदत्त के वंशज और कलिङ्ग, कौशल, गौड़े उद्ग आदि के राजा हर्षदेव की पुत्री राज्य-मती, से विवाह किया।

# (988)

ह० सं० १५५-इ० ए० भाग १५ पृष्ठ ११२ । महाराज महेन्द्रपालदेव का दिघवा दुवींकी मैं दानपत्र जो महोद्य (कन्नीज में दिया गया था।

महाराज देवशांक्त; उसका पुत्र, भूयिकादेवी से, महाराज वत्सराज असका पुत्र, सुन्दरीदेवी से, महाराज नागभद्द, उसका पुत्र ईसटदेवी से, महाराज रामभद्द, उसका पुत्र अप्पादेवी से महाराज भोज प्रथम, उसका पुत्र, चन्द्रभद्दारिकादेवी से, महाराज महेन्द्रपाल [ उपनाम भाक ? ]

# (989)

ह० सं० १८४-इ० ए० भाग २६ पृष्ठ २९ । किसी विग्रह(?) के राजत्वकाल का पंजाब में शिलालेख ।

# (988)

ह० सं० १८८—इ० ए० भाग १५ पृष्ठ १४०। महाराज विनायकपालदेव का बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी में दानवत्र जो महोदय (कनोज) में दिया गया था।

महेन्द्रपाल तक की वंशावली संख्या ५६8 मैं, उसका पुत्र, देहनागादेवी से, महाराज भोज द्वितीय, उसका माई, अर्थात् महोदेवी से महेन्द्रपाल का पुत्र, महाराज विनायकपाल [ उपनाम हर्ष ? ]

#### (939)

ह० सं० २१८-इ० ए० भाग २६ पृष्ठ ३१---खनुराहो की मूर्ति का शिलालेख।

# (986)

ह० सं० २७६-ए० इ० भाग १ पृष्ठ १८६। कन्नीज के महाराजधिराज रामभद्रदेव के उत्तराधिकारी महाराजधिराज भोजदेव के राजत्वकाल का पेहेवा (पेहीआ) में शिलालेख।

# (989)

ह० सं० ५६४-( वा ५६२ ? )-इ० ए० भाग २६ पृष्ठ २३

तथा आ॰ स॰ इ॰ भाग १४ पृष्ठ ७२ । पंजीर के एक शिलालेख की नोटिस ।

# (९) हर्ष संवद् के विना समय के बिलालेख।

(900)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २३२ । महाराजाधिराज हर्षवर्धन का सोनपत में तामूपत्र ।

वंशावकी संख्या ५४९ में दी है।

(909)

ए० इ० भाग १ पृष्ठ १८०। कुदारकोट (गनीधुमत, अब लखनऊ म्यूजियम) का शिलालेख जिसमें हरिदक्त (जिसने कनीज के प्रतापी हर्ष द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त की थी) के पुत्र हरिवर्मन (मम्म) द्वारा, उसके पुत्र तक्षद्त के स्मरणार्थ, एक भवन के बनाने का बर्णन है। इसे वामन के पुत्र भद्र ने सङ्क्ष्णित किया था।

# (907)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २०२ । मगध के गुप्तवंश के आदिससेन, उस-की माता श्रीमती तथा उसकी पत्नी कोणदेवी का अफसड मे शिलालेख

कृष्णगुप्त, उसका पुत्र हर्षगुप्त; उसका पुत्र जीवितगुप्त प्रथम, उसका पुत्र कुमारगुप्त (जिसने [मीखरि] इशानवर्मन से युद्ध किया था ) उसका पुत्र दामोद्रगुप्त (जो युद्ध में मीखरि से मारा गया ), उसका पुत्र महासेत्रगुप्त (जिसने सुस्थितवर्मन को पराजित किया ), उसका पुत्र माधवगुप्त (जो कन्नीज के हर्ष का समकाकीन था ), उसका पुत्र आदित्यसेन ।

#### (903)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २१२ । मागध के गुप्तबंश के महाराजाधिराज आदिससेनदेव और उसकी पत्नी कोणदेवी का मन्दार की पहाड़ीपर शिलालेख ।

#### (908)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २१५ । मगध के गुप्तवंश के महाराजाधिराज जीवितगुप्तदेव द्वितीय का दओबरणार्क में शिलालेख जो गोमातिकोइक में दिया गया था ।

माधवगुप्त, उसका पुत्र, श्रीमती से, आदित्यसेन, उसका पुत्र, कोणदेवी से, महाराजाधिराज देवगुप्त, उसका पुत्र, कमलादेवी से, महाराजाधिराज विष्णुगुप्त, उसका पुत्र, इज्जादेवी से, महाराजाधिराज जीवितगुप्त दितीय। इस शिलालेख में बालादित्य, शर्ववर्मन और अवन्ति-वर्मन का पूर्वभूत राजाओं की भांति वर्णन है।

#### (909)

गु॰ इ॰ पृष्ठ **२२९ । मु**खरवंश **के ईश्वरवर्मन का जौनपुर में** खण्डित शिलालेख **।** 

# ( ९७६ )

गु० इ० पृष्ठ २२०। मौखरि महाराजाधिराज **दार्ववर्मन** का अशीरगढ़ में तामूपत्र ।

महाराज हरिवर्मन, उसका पुत्र, जयस्वामिनी से, महाराज आदित्य-वर्मन, उसका पुत्र, हर्षगुप्ता से, महाराज ईश्वरबर्मन, उसका पुत्र उपगुप्ता से, महाराजाधिराज ईशानवर्मन उसका पुत्र, लक्ष्मीवती से, महाराजाधिराज शर्ववर्मन |

#### (900)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २२२ । शार्दूल के पुत्र मीखरि अनन्तवर्मन का बराबर पहाड़ी के गुहा में शिलालेख ।

# (90)

गु॰ इ० पृष्ठ २२४ तथा २२७ । यज्ञवर्मन के पुत्र शार्दूलवर्मन के पुत्र मौखरि अवन्तवर्मन का नागार्जुनी पहाड़ी की गुहा में शिलालेख।

( 909 )

इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १७३। जिष्णुगुप्त का काटमाण्डु में

खिण्डित शिलालेख । इसमें लिष्छिविवंश के भद्दारक महाराज ध्रुवदेव का वर्णन है जो मानगृह में रहते थे ।

(9(0)

इ० ए० भाग९ पृष्ठ १७४ । जि**ष्णुगुप्त** के राजत्वकाल का काटमाण्डु में खण्डित शिलालेख ।

# (१०) नेवार संवत के शिलालेख।

(9<?)

ने० सं० २०३-प्रो० बे० ज० पृष्ठ ८० । यशोदेव के पुत्र वाणदेव का (काटमाण्डु के निकट) लालितपतन की सूर्ति का शिलालेख।

# (927)

ने० सं० २५९-प्रो० वे० ज० पृष्ठ ८१। राजाधिराज मान-देव के राजत्वकाल का वरंटोल (काटमाण्डु) में शिलालेख।

# ( ५८३ )

ने० सं० ५१२-प्रो० बे० ज० पृष्ठ ८३ । महाराजाधिराज जयस्थिति राजमछदेव के राजत्वकाल का (काटमाण्डु के निकट) लालितपत्तन में शिलालेख।

#### (9(8)

ने० सं० ५३३-इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १८३ । महाराजाधिराज जय जोतिमञ्जदेव का काटमाण्डु में शिलालेख ।

सूर्यवंशी स्थितिमञ्ज ने राजञ्ज देवी से विवाह किया; उनके पुत्र जयधर्ममल्ल, जयजोतिमञ्ज (जिसने संसार देवी से विवाह किया) और जयकीर्तिमञ्ज । इस शिलालेख में जयजोतिमञ्ज के दामाद जय भैरव (जीवरक्षा के पति) और जय जोतिमञ्ज के पुत्र यक्षमञ्ज (भक्तापुरी के अधिपति ) और दूसरे ( ? ) पुत्र जयन्तराज ( जो कि जयलक्ष्मी का पुत्र और जयलक्ष्मी का पति (?) वर्णन किया गया है) का उल्लेख है। ( ५८५ )

ने० सं० ७५७ । इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १८४ । सिदिनार्सिह मा का (काटमाण्डु के निकट) लिलत पृष्टन में शिलालेख।

राजा हरिसिंह; उस के वंश में महेन्द्रमल्ल; उसका पुत्र शिवसिंह; उसका पुत्र हरिहर सिंह जिसने लालमती से विवाह किया, उनका पुत्र सिद्धिनृसिंहमल।

( 9/8)

ने० सं० ७६९ । इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १८८ । प्रताप (जय प्रताप मह्न देव) का काटमाण्डु में शिलालेख।

सूर्यवंशी रामचन्द्र के वंश में नान्यदेव, उसका पुत्र गङ्गदेव, उसका नृसिंह, उसका पुत्र रामसिंह, उसका पुत्र शक्तिसिंह, उसका पुत्र सूपाल सिंह, उसका पुत्र हरसिंह उसके वंश में यक्षमछ, उसका पुत्र रत्नमछ, उसका पुत्र सूर्यमछ, उसका पुत्र अमरमछ, उसका पुत्र महेन्द्रमल्ल, उसका पुत्र शिवसिंह, उसका पुत्र अमरमछ, उसका पुत्र प्रताप (जिसने सिद्धिनृसिंहमल्ल तथा औरों का पराजित किया ) जिसने रूपमती (जो प्राणनारायण की बहिन और नारायण के पौत्र तथा लक्ष्मीनारायण के पुत्र वीर नारायण की कन्या थी ) और राजमती से विवाह किया ।

(969)

ने० सं० ७७७-इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १८९ । महाराजाधिराज जय प्रतापम्छ देव का काटमाण्डु में शिलालेख जिसे स्वयम उन्हींनें सङ्कालेत किया था ।

सूर्यवंशी रामचन्द्र के पुत्र छव के वंश में हारीसिंह हुआ (जिसने मिथिला में तालाब खोदवाए तथा नेपाल बसाया ), उसका पुत्र यक्ष-मल्ल, उसका पुत्र रत्नमल्ल, उसका पुत्र सूर्यमल्ल, उसका पुत्र नरेन्द्र- भरल, उसका पुत्र महीन्द्रमस्ल, उसका पुत्र शिवसिंह, उसका पुत्र हरिहरासिंह, उसका पुत्र लक्ष्मीनरासिंह, उसका पुत्र प्रतापमस्ल ।

(9(2)

ने० सं० ७९२—इ० ए० भाग ९ पृष्ठ १९२ । राजा श्रीनि-वास का (काटमाण्डु के निकट ) बङ्गमती में शिलालेख । (९८९)

ने॰ सं॰ ८१०—इ॰ ए॰ भाग ९ पृष्ठ १९१ । राजा **भूपाले-न्द्रमञ्ज** की माता रानी **रिद्धिलक्ष्मी** का काटमाण्यु में शिलालेख । ( ५९० )

ने० सं० ८४३—इ० ए० भाग ९ पृष्ट १९२ । राज कुमारी योगमित का (काटमाण्डु के निकट) लिलतपत्तन में शिलाकेख जि-समें उसके पुत्र कोक प्रकाश के स्मरणार्थ एक मन्दिर निर्माण करवाने का उल्लेख है।

लिकतपत्तन के सिद्धिनृसिंहमल्ल, उसका पुत्र श्रीनिवास, उसका पुत्र योगनरेन्द्रमल्ल, उसकी पुत्री योगमती, उसका पुत्र लोक प्रकाश।

(११) लौकिक संवत शास्त्र संवत बुद्ध के निर्वाण के संवत लक्ष्मणसेन संवत सिंह संवत हिजा संवत बङ्गाली सन और इलाही संवत

के शिलालेख ।

(998)

लो । सं ० ८० ए० इ० भाग १ पृष्ठ १०४ । तृगते (जालन्धर) के राजा जयचन्द्र के राजत्वकाल का तथा कीरगाम के राजनक लक्ष्मणचन्द्र के समय का वैजनाथ में शिलालेख । इसे भृद्धक के पुत्र राम ने सङ्क्ष्मिलत किया ।

# (999)

हों । सं । ३०-ए० इ० भाग १ पृष्ठ १२०। सूरि अभयचन्द्र तथा गच्छ राजकुल के और लोगों का कांगड़ा बाजार की जैनमूर्ति का शिलालेख।

# (५९३)

हों । सं । ५ –ए० इ० भाग १ पृष्ठ १९२ । कांगड़ा का शिलांलख (जिसमे रावतचैतन्य का भवानी ज्वालामुखी स्तोत्र हैं ) जो मेवचन्द्र के पुत्र कर्मचन्द्र के पुत्र [तृगर्त के ] राजा संसारचन्द्र के राजावकाल में लगाया गया था।

#### (998)

हों सं ६०—जी० डी० मो० गे० भाग ४० पृष्ठ ९ । महम्मदशाह (मृहम्मदशाह) के राजलकाल के हरिपर्वत के स्मारक पृष्ट की नोटिस।

#### (999)

भा० सं० ३६ — चम्बा के एक शिलालेख की ने।टिस । ( ५९६ )

भा० सं० ३४ और ३६। महाराजाधिराज श्रीसिंहदेव (!) के चम्बा में एक तामूपत्र की नोटिस ।

#### (999)

बु० सं० १८९३—इ० ए० भाग १० पृष्ठ ३४२। कमादेश के जयतुङ्गींसह के पौत्र तथा कामदेशिंसह के पुत्र पुरुशेसार्वह का गया में शिलालेख। इस नन्दीतंश के बासुदेव के पौत्र तथा जीवनाग के पुत्र मञ्जूनिहान ने सङ्कालित किया।

इस शिलालेख में सपादलक्ष पर्वत के राजा अशोकवद्ध, जिसके अधीनस्थ पुरुषोत्तम सिंह था, तथा गया के एक सर्दार छिन्द का वर्णन है।

#### (991)

सर ए॰ कर्नियम की महाबोधि पुस्तक । महाराज अशोकवस्त्रदेव का बुद्ध गया में शिलालेख ।

#### ( 999 )

लिं सं० ७४-इ० ए० भाग १० पृष्ठ ३४६ । सपादलक्ष पर्वत के खस राजाओं के अधिराज राजाधिराज अशोकवल्लदेव के सबसे छोटे भाई दशरथ के एक अधीनस्थ राजा का बुद्ध गया में शिलालेख ।

#### ( 800)

ल० सं० २९३—इ० ए० भाग १४ पृष्ठ १९० तथा प्रो० ब० ए० सो० १८९५ | [ मिथिला के ] देविसह के पुत्र महाराजाविराज शिवसिंहदेव का बिहार (दरभंगा ) में (संदिग्ध ?) दानपत्र जिस में किविविद्यापित को एक दान देने का वर्णन है जो गजरथपुर में दिया गया था ।

### ( \$08)

सिं० सं० ३२—चै।लुक्य कुत्रास्पाल के राजकाल का गुहिल वंश के कुछ लेगों का माङ्गोल ( माङ्गलपुर ) में शिलालेख ।

# ( ६ 0 २ )

सिं० सं० ५८-ए० रि० बा० प्रे० । गिरनार की मूर्ति का शिलालेख ।

#### ( ६ 0 ३ )

सि० सं० ६०-चौलुक्य कुमारपाल के समय का जुनागढ़ में खिंग्डत शिलालेख ।

#### (803)

सिं सें २ २३ -इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १०९ तथा इ० इ०

नम्बर १७ | चैलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव [दितीय ! ] का बाम्बे एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र जो अणिहल पाटक में दिया गया था।

# ( 809)

सि॰ सं॰ ९६—चौलुक्य महाराजाधिराज भीमदेव द्वितीय के राजकाल का रायल एशियाटिक सोसायटी में दानपत्र ।

# ( \$ 0 \$ )

सि॰ सं॰ १६१—चौलुक्य (वांघला) महाराजाधिराज अर्जुनदेव को राजकाल का वेरावल में शिलालेख।

# (809)

म॰ सं॰ ६६२—चै।लुक्य (बांघला) महाराजाधिराज अर्जुनदेव के राजकाल का वेरावल में शिलालेख ।

# ( ぞ 0 < )

सन् ८०७ (१)—[ मिथिला के ] देवसिंह के पुत्र महाराजा-धिराज शिवसिंहदेव का बिहार (दरमङ्गा ) में (संदिग्ध १) दानपत्र जिसमें एक दान का वर्णन है जो किव विद्यापित को दिया गया था।

# 

अल्लाई (इलाही) संवत ४१—अणहिल्साड़ में बाड़ीपुर-पाइर्वनाथ के मन्दिर का शिलालेख।

# ( १२ ) बिना समय के शिलालेख जिनका ऊपर वर्णन नहीं हुआ है।

( 880 )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २५२—**योधेय** वंश के एक महाराज महासेनापाति का, जिनका नाम नष्ट हो गया है, विजयगढ़ ( भरतपुर, राजपुताना ) में खण्डित शिलालेख।

# ( १११ )

इ० ए० भाग १० पृष्ठ २४ तथा आ० स० इ० भाग २०। श्रूरसेन वंश के कुछ राजकुमारों का कामा वा कामबन (भरतपुर, राजपुताना) में एक खण्डित स्तूप पर शिलालेख । फक्क ने देयिका से बिशाह किया; उनका पुत्र कुलभट जिसने द्राङ्गणी से बिशाह किया; उनका पुत्र अजित जिसने अप्सर:प्रिया से बिशाह किया; उनका पुत्र दुर्गभट जिसने बच्छु क्लिका से बिशाह किया; उनका पुत्र दुर्गभट जिसने बच्छु क्लिका से बिशाह किया; उनका पुत्र दुर्गदामन जिसने बच्छिका से बिशाह किया; उनका पुत्र देशिका जिसने यिक्नका से बिशाह किया; उनका पुत्र देशिका जिसने यिक्नका से बिशाह किया; उनका पुत्र देशिका जिसने यिक्नका से बिशाह किया; उनका पुत्र वत्सदामन ।

#### ( ६१२ )

गु० इ० पृष्ठ २८३ । नागनङ के पुत्र महाराज **महेऽवरनाग** का लाहीर में तामुपत्र ।

# ( ६१३ )

गु० इ० पृष्ठ २७० | तुशाम (पञ्जाब में) की पहाई। पर शिलालेख जिसमें आचार्य **सोमत्रात** का विष्णु भगवान के निमित्त दो कुण्ड तथा एक गृह बनवाने का वर्णन है ।

### ( \$ ? 8 )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २८८ । महास।मन्त महाराज समुद्रसेन का निर-मण्ड (पञ्जाब में ) में दानपत्र ।

महासामन्त महाराज वरुणसेन; उसका पुत्र प्रबालिका से, महा-सामन्त महाराज सञ्जयसेन; उसका पुत्र, शिखरस्त्रामिनी से, महासा-मन्त महाराज रिववेण; उसका पुत्र, मिहिरलक्ष्मी से, महासामन्त महा-राज समुद्रसेन । इस शिलालेख में महाराज शर्मवर्मन का भी पूर्वभूत राजा की भांति, वर्णन है।

#### ( ६१५ )

इ० ए० भाग ५७ पृष्ट ११--महाराजाधिराज सालवाहनदेव ( जिन्हे

साहमाङ्क, निष्पङ्कमल्ल, मटमट सिंह और करिवर्ष भी कहते हैं और जो पीपण के साहिल्लदेव के वंश में अर्थात् सूर्यवंश में हुए थे) और उनकी रानी रहींदेवी के पुत्र महाराधिराज सोमवर्मदेव का तथा उनके उत्त-राधिकारी आसटदेव का चम्बा (पञ्जाब में) में दानपत्र जो चण-पका में दिया गया था।

#### 

इ० ए० भाग १७ पृष्ठ १० । महाराजाधिराज माणिक्यवर्मन के उत्तराधिकारी महाराज भोटवर्मदेव का चम्बा (पञ्जाब में) में दानपत्र जो चणपका में दिया गया था।

### ( ६१७ )

आ० स० इ० माग १४ पृष्ट १११—आदित्यवर्मदेव के प्रपौत्र, बलवर्मदेव के पौत्र तथा दिवाकस्वर्भदेव के पुत्र महाराजाधिराज **मेरुवर्मन** का वर्सावर ( पञ्जाब में ) की मूर्ति का शिलालेख ।

#### ( \$ 8 < )

गु० इ० पृष्ठ २५० । पहादपुर (पश्चिमोत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, अब बनारस कालिज ) के कुछ नष्ट स्तृप का शिलालेख जिस में राजा (१) शिशुपाल का तथा पार्थिवस (१) का नाम है।

#### ( ६१९ )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २७१। देओरिया (पश्चिमोत्तर प्रदेश के इला-हाबाद जिले में, अब लखनऊ म्यूजियम) की मूर्ति का शिलालेख जिस में शाक्य योगी वोधिवर्मन द्वारा बुद्ध की मूर्ति के दान दिए जाने का वर्णन उस मूर्ति के नीचे खुदा है।

### ( ६२० )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २८१। सारनाथ ( बनारम के निकट, अब कल-कत्ता म्युजियम ) का शिलालेख जिसमें लिखा है कि वरिचेत्र जिनमें बुद्ध के जीवन के दृश्य खुंदे हैं और जितको नीचे यह लेख हैं भिक्षुक हरिगुप्त की आज्ञा से खोदा गया था।

### ( ६२१ )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २७२ | कसिआ (गोरखपुर जिले में ) की मूर्ति का शिलालेख जिसमें महाविहारस्त्रामिन **हरिबल** द्वारा उस मूर्ति का वर्णन है |

# 

ए० इ० भाग १ पृष्ठ १२ | लक्खामण्डल (जीनसार बावर जिले में मढ़ा में ) का शिलालेख जिसमें सिंघपुर के राजंबश की राजकुमारी ईश्वरा का अपने मृतपित चन्द्रगुप्त के, जो कि जालन्धर के किसी राजा का एक लड़का था, निमित्त एक शिवालय समर्पण करने का उल्लेख है । इसे भट्ट क्षेमशिव के पीत्र तथा भट्ट स्कन्द के पुत्र भट्ट वसुदेव ने सङ्क्षलित किया ।

सिंचपुर के यदुवंशी राजाओं में सेनवर्मन हुआ; उसका पुत्र आ-र्यवर्मन; उसका पुत्र दत्तवर्मन; उसका पुत्र प्रदीप्तवर्मन; उसका पुत्र ईश्वरवर्मन; उसका पुत्र बुद्धिवर्मन; उसका पुत्र सिंघवर्मन; उसका पुत्र जलवर्मन; उकसा पत्र यज्ञवमन; उसका पुत्र अचलवर्मन-समरघङ्खल; उसका पुत्र दिवाकर वर्मन-महिङ्खल; उसका छोटाभाई भास्कर [वर्मन] रिपुघङ्खल जिसने किपलवर्धन की पुत्री जयावर्ला से विवाह किया; उनकी पुत्री ईश्वरा जिसने जाल-धव के राजा के पुत्र चन्द्रगृप्त से विवाह किया।

# ( ६२३ )

इ० गु० पृष्ठ २८५ । काशी (?) के वालादित्य और धवला के पुत्र राजा **प्रकटादिय** का सारनाथ (बनारस के निकट, अब कलकत्ता म्यूजियम ?) में खण्डित वैष्मत्र शिलालेख में एक और बालादित्य का वर्णन है।

#### ( \$78 )

इ० ए० भाग २० पृष्ठ १२४ । महासामन्त पाण्डुवर्मदेव के उत्तराधिकारी, महासामन्त **बलवर्मदेव** का लखनऊ म्यूजियम में दान-त्रप जो बृहद्गृह में दिया गया था ।

# ( १२५ )

प्रो० बा० ए० सो ०१८७७ पृष्ठ ७२ तथा इ० ए० भाग २५ पृष्ठ १७८ । महाराजाधिराज स्त्रितसूर देव का पाण्डुकेश्वर (कमार्क जिले में ) दानपत्र जो कार्त्तिकयपुर में दिया गया था ।

निम्बर; उसका पुत्र, नाङ्ग्देवी से, महाराजाधिराज इष्टगण; उसका पुत्र, विगादेवी से महाराजाधिराज लिखतश्र जिसने सामदेवी से विवाह किया।

#### ( ६२६ )

इ० ए० भाग २१ पृष्ठ १७०, ए० रि० भाग ९ पृष्ठ ४०६ तथा कों ० मि० ए० भाग २ पृष्ठ २४७ । विजयपुर के धर्मादित्य के पृत्र जयादिस के समय का गोरखपुर (अब बंगाल एशियाटिक मोसायटी में ) दानपत्र जिसमें उसके मन्त्री सामन्त कृतकीर्ति के पुत्र भड़ें लें दान का उद्घेख है । इसे कायस्थ नागदत्त तथा उसके छोटे भाई विद्यादत्त ने सकङ्कालित किया ।

#### ( ६२७ )

ए० इ० माग १ पृष्ठ ६४ । गष्ट्रकूट **लखणपाल** के राजत्व-काल का वदाऊं ( अब लखनऊ म्यूजियम में ) शिलालेख । इसे सोमेश्वर के पौत्र तथा गङ्गाधर के पुत्र गोविन्दचन्द्र ने संकलित किया ( ? )

पञ्चाल देश में बोदामय्त में, जहां राष्ट्रकूट वंश के राजा राज करते थे, पहिला राजा (नरेन्द्र) चन्द्रथा ; उसका पुत्र विग्रहपाल ; उसका पुत्र भुवनपाल ; उसका पुत्र गोपाल ; उसके पुत्र त्रिभुवन [पाल],

मदनपाल और देवपाल; देवपाल का पुत्र भीमपाल ; उसका पुत्र सूर-पाल; उसका पुत्र अमृतपाल; उसका छोटा भाई लखणपाल । इस शिला-लेख में शैत योगी वभीशित्र (जिसका पुर्व निवास अणहिल पाटक में था ) , मूर्ति गण और ईशान शिव ( जो हरियाण देश में सिंह प 🕉 के निवासी वसावण का सबसे बड़ा पुत्र था ) का भी वर्णन है

# ( ६२८ )

इ० ए० भाग १६ पृष्ठ ९९ । महाराज रुद्रदास का शिवपुर ( खान्देश में ) खण्डित दानपत्र ।

# ( ६२९ )

ज० बा० ए० सो० भाग १६ पृष्ठ ९० । राजा मानाङ्ग के प्रपीत्र देवराज के पौत्र तथा भविष्य के पुत्र राष्ट्रकूट अभिमन्यु का दानपत्र जिसमें एक दान का, जो ( किसी जपसिंह के सामने जो कि कोइ हरि-वत्स का दण्डप्रणता वर्णन किया गया है ) मानपुर में दिया गया था, वर्णन है।

# ( ( \$30)

आ० सा० वे० इ० भाग ४ पृष्ठ १३३ । अजण्टा का कुछ नष्ट शिलालेख जिसमें बौद्ध योगी बुद्धनद्र का एक गुढ़ा में मन्दिर बनवाने का वर्णन है। इस शिलालेख में राजा अदमक के मंत्री भिव्य राज और देवराज का तथा योगी स्थिवर अचल का भी वर्णन है।

#### ( { 3 } ? )

गु॰ इ॰ पृउ २८० । नाञ्ची ( भूपाल राज्य में ) के खण्डित स्तूप का शिलालेख | एंना जान पड़ता 🕏 कि इसमें गोज़ूर सिहबल के पुत्र विहारस्वामिन रुद्र....के इस स्तूप को दान करने का वर्णन है।

#### ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ )

गु० इ० पृष्ठ १९३ । आरङ्ग ( मध्यप्रदेश में, अब नागपुर म्यूजियम ) में सहा जयगाज का दानपत्र जो शरभपुर में दिया गया था।

#### ( ६३३ )

गु॰ इ॰ पृष्ठ १९७ । **महा-सुदेवराज** का रायपुर ( मध्यप्रदेश में, अब नागपुर म्युजियम ) में दानपत्र जो शरभपुर में दिया गया था । ( ६३४ )

जि॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ३९ पृष्ठ १९६ । महा सुदेवराज के सम्बलपुर (मध्यप्रदेश में ) में प्रथम और द्वितीय दानपत्र जो शरभ-पुर में दिए गएथे।

#### ( ६३५ )

ज॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग १७ पृष्ठ ६९ । उदयपुर (ग्वालियर) का शिलालेख जिसमें सूर्य की स्तुति है ।

#### ( ६३६ )

आ० स० इ० भाग २१। कालञ्जर की पहाड़ी पर शिलालेख। इसमें पाण्डव वंश के एक राजा उदयन का वर्णन है।

# ( ६३७ )

ए० इ० भाग ४ पृष्ठ २५७ । नागपुर म्यूजियम के एक खिण्डत शिलालेख की नोटिस, जिसका एक लीधोग्राफ तथा अनुवाद ज० बा० ए० सो० भाग १ पृष्ठ १५१ में दिया है । इस शिलालेख में पहिले एक राजा सूर्यघोष का उछेख हैं; उसके बहुत पीछे पाण्डव वंश के उदयन हुए; उसके चार पुत्र थे जिसमें सब से बड़ा इन्द्रवल (!) और सब से छोटा भावदेव था जिन्हे रण के सारन और चिन्तादुर्ग भी कहते हैं । इसे भास्कर भट्ट ने सङ्कलित किया ।

### ( १३८ )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २९४। गण्डु वंश के इन्द्रबल के पुत्र नन्नदेव के पुत्र कोसलाविपति राजा तिवरदेव (महाशिवातिवरराज) का राजिम (मध्य प्रदेश में ) में दानपत्र जो श्रीपुर में दिया गया था।

#### ( १३९ )

इ० ए० भाग १८ पृष्ठ १७९ तथा आ० स० इ० भाग १७ । शित्रगुप्त-बालार्जुन के समय का सिरपुर (श्रीपुर, मध्य प्रदेश में ) शिजालेख । इसे देवनन्दिन के पुत्र कृष्णनन्दिन ने संकलित किया ।

सूर्य वंश में राजा उदयन; उसका पुत्र इन्द्रवल; उसका पुत्र नन्देव (ननेश्वर); उसका पुत्र चन्द्रगुप्त; उसका पुत्र हर्षगुप्त; उसका पुत्र शिवगुप्त-बालार्जुन।

# ( &80 )

गु॰ इ॰ पृष्ठ २३४ । वाकाटकस (वंश) के महाराज पृथि-विषेण तथा उशके सामन्त च्याघ्रदेव का नचने-की-तलाई (मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड में ) वाला शिलालेख ।

# ( \$85 )

गु० इ० पृष्ठ २३६ । वाकाटक महाराज प्रस्वसेन द्वितीय का चम्मक (बरार के पूर्व में ) में दानपत्र जिसमें एक दान का वर्णन है जो शत्रुष्नराज के पुत्र कोण्डराज की प्रार्थना पर प्रवरपुर में दिया गया था ।

वाकाटक वंश के महाराज प्रवरसेन [प्रथम]; उसका पौत्र— गौतमी का पुत्र और भारशिवस के महाराज भवनाग की पुत्री का पुत्र— महाराज रुद्रसेन [प्रथम]; उसका पुत्र महाराज पृथिवीसेन; उसका पुत्र महाराज रुद्रसेन [द्वितीय]; उसका पुत्र (महाराजाधिराज देवगुष्त की पुत्री प्रभावीतगुष्ता से ) महाराज प्रवरसेन [द्वितीय]।

# ( \$83 )

गु० इ० पृष्ठ २४५ । वाकाटक महाराज प्रवर्सेन द्वितीय का सिवनी (मध्य प्रदेश में ) का दानपत्र । वंशावली संख्या ६४१ में । (६४३)

ए० इ० भाग ३ पृष्ठ २६० । वाकाटक महाराज प्रवर्सेन

द्वितीय का दृदिअ ( मध्य प्रदेश में ) का दान पत्र जो प्रवरपुर में दिया गया था ।

# ( \$88 )

आ० स० वे० इ० भाग ४ पृष्ठ १२४ । अजण्टा का खण्डित वाकाटक शिलालेख जिसमें राजा विन्यशक्ति प्रवरसेन [प्रथम], रुद्रसेन [प्रथम],[पृ]थिवी [सेन], प्रवरसेन [द्वितीय], देवसेन और हरिसेन तथा मन्त्री हस्तिभोज और वराहदेव (?) का उल्लेख है।

# ( \$89 )

आ० स० वे० इ० भाग ४ पृष्ठ १३८ । अजण्टा घटोत्कच के गुहा का शिलालेख । इसमें (वल्लूर ब्राह्मण जाति के) हस्तिभोज की, जो कि वाकाटक राजा देवसेन का मंत्री था, वंशावली दी है।

# ( ६४६ )

आ० स० वे० इ० भाग ४ पृष्ठ १२९ । वाकाटकों (?) के अधीनस्थ एक राज्यवंश का अजण्टा में खिण्डत शिलालेख । इसमें धृतराष्ट्र, हरिसाम्ब, शोरिसाम्ब, उपन्द्रगुप्त, काच [प्रथम], भिक्षुदास, नीलदास, काच [द्वितीय], कृष्णदास, तथा रविसाम्ब; और [ बाकाटक ?] हरिषेण का उद्घेख है।

#### ( 883 )

गु० इ० पृष्ठ २८० । कलकत्ता म्याजियम की खिण्डत मूर्ति का शिलालेख जिसमें शाक्य योगी धर्मदास का बुद्ध की मूर्ति के, जिसके पाद पर यह खुदा हुआ है दान का वर्णन है।

#### ( \$84)

गु० इ० पृष्ठ २८२ । बोध-गया (अब कलकत्ता म्यूजियम) की मूर्ति का शिलालेख जिसमें तिष्याम तीर्थ के दो शाक्य योगी धर्म गुप्त और धंष्ट्रसेन के बुद्ध की मूर्ति के, जिसके पाद पर यह खुदा हुआ है, दान करने का वर्णन है।

#### ( \$89)

गु॰ इ॰ पृष्ठ २८३ । महासामन्त शशांकदेव की रोहतासगढ़ (बङ्गाल में ) में मोहर का सांचा ।

#### ( \$90 )

ए० इ० भाग २ पृष्ठ ३४९ । उदयमानदेव का दुधपनी ( बङ्गाल में ) की पहाड़ी पर शिलालेख । इसमें मगध के एक राजा आदिसिंह का तथा उसके तीन भाई उदयमान, श्रीध्येतमान और आजि-तमान का, जो पहिले अयोध्या के ब्यापारी थे और तीन ग्राम भूमर शास्मिल, नभूतिषण्डक, और छिङ्गल के राजा बनाए गए थे, वर्णन है ।

#### ( \$98 )

प्रो० ब० ए० सो० १८९० पृष्ठ १९२ । एक शिलालेख जो मुद्गलाश्रम, कष्टहराणि-घाट, मुंगेर में मिला था। इसमें एक राजा . भगीरथ का वर्णन है।

#### ( ६ ५ २ )

रा० मि० बु० ग० पृष्ठ १९५ | नन्न-गुणावलोक के पुत्र कीर्तिराज के पुत्र राष्ट्रकूट तुङ्ग-धर्मावलोक का बोध-गया ( अब कल-कत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख ।

#### ( ६ 9 ३ )

आ० स० इ० भाग १ तथा भाग ३ पृष्ठ १२०। महाराजाधिराज गोपाल के राजत्वकाल का नालन्दा की मूर्ति का शिलालेख।

#### ( \$98 )

सर ए० किंनघाम की महाबोधि । गोपालदेव के राजत्वकाल का बोध गया की मूर्ति का शिलालेख।

#### $(\xi qq)$

ग्रो० ब० ए० सो० १८८० पृष्ठ ८० तथा सर ए० किनंघाम की महाबोधि । धर्मपाल के राजत्वकाल का बोध-गया में शिलालेख ।

# ( ६ ९ ६ )

जि॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ६३ पृष्ठ ५३ तथा ए॰ इ॰ भाग ४ पृष्ठ २४७ | महाराजाधिराज धर्मपालदेव का खालिमपुर (अब बंगाल एशियाटिक सोसायटी) में दानपत्र जिसमें एक दान का वर्णन है जो महासामन्ताधिपति नारायणवर्मन की प्रार्थना से पाटलीपुत्र में दिया गया था ।

दियत विष्णु; उसका पुत्र वष्यट; उसका पुत्र गोपाल [प्रथम] जिसने भद्रराजा की लड़की देह देवी से विवाह किया; उनका पुत्र धर्मपाल | इस शिलालेख में युवराज त्रिभुवनपाल का दूत की भांति वर्णन है | इसीने नारायणवर्मन की प्रार्थना धर्मपाल से कही थी |

# ( ६५७ )

ए० रि० भाग १ पृष्ठ १२३ तथा इ० ए० भाग २१ पृष्ठ २५४। महाराजाधिराज देववा छदेव का मुंगिर में दानपत्र जो मुद्गिरि में दिया गया था।

गोपाल [प्रथम]; उसका पुत्र धर्मपाल जिसने राष्ट्रकूट परबल की पुत्री पण्णादेवी से विवाह किया; उनका पुत्र देवपाल। इस शि-छालेख में देवपाल के पुत्र युवराज राज्यपाल का दूतक की भांति वर्णन है।

# ( ६ ९ ८ )

इ० ए० भाग १७ पृष्ठ ३०९ । राजा **देवपाल के** समय का घोम्रावा (अब बिहार म्यूजियम) में शिलालेख ।

# ( ६ ५ ९ )

आ० स० इ० भाग ३। **नारायणपालदेव** के समय का गया में शिलाले**ख**।

# ( \ \ \ \ \ \ \ \ )

इ० ए० भाग १९ पृष्ठ ३०९ तथा ज० ब०ए० सो० भाग ४७।

महाराजाधिराज नारायणपालदेव का भागलपुर (अब बंगाल एशियाटिक सोसायटी) में दानपत्र जो मुद्गिरि में दिया गया था।

गोपाल [प्रथम]; उसका पुत्र धर्मपाल (जिसने इन्द्रराज आदि को पराजित करने के पीछे महोदय (कनीज) का राज्य चक्रायुध को दे दिया) उसका छोटा भाई वाक्पाल; उसका पुत्र जयपाल; बड़ा भाई देवपाल; जयपाल का पुत्र विश्रहपाल [प्रथम] जिसने हयहय राजकुमारी लज्जा से विवाह किया; उनका पुत्र नारायणपाल |

# ( \$ \ \ \ \ \ )

ए० इ० भाग २ पृष्ठ १६१ । नारायणपाल के समय का बदाल स्तूप पर शिलालेख । इसमें धर्म[पाल], देवपाल, शूरपाल, और नारायणपाल का वर्णन है।

#### ( ६६२ )

जिंद व ए० सो० भाग ६१ पृष्ठ ८२। महाराजाधिराज मही-पालदेव का दिनाजपुर में दानपत्र जो विलास पुर (?) में दिय गया था। नारायणपाल देव तक की वंशावली संख्मा ६६० में; उसका पुत्र राज्यपाल जिसने राष्ट्रकूट तुंग की पुत्री भाग्यदेवी से विवाह किया; उनका पुत्र गोपाल [द्वितीय]; उसका पुत्र विम्रहपाल [द्वितीय]; उसका पुत्र महीपाल।

# ( ६६३ )

आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ १२२ तथा इ० ए० भाग **९** पृष्ठ ११४ । महीपालदेव के राजत्वकाल का बोध-गया का शिलालेख ।

# ( \$ \$ 8 )

प्रो० ब० ए० सो० १८७९ पृष्ठ २२१ तथा आ० स० इ० भाग २ । नयनपालदेव के राजत्वकाल का गया के कृष्णद्वारिका मान्दिर का शिलालेख ।

# इस शिलालेख में शूदक और विश्वादित्य का उ**ल्ले**ख है। (६६५)

इ० ए० भाग १४ पृष्ठ १६६ तथा भाग २१ पृष्ठ १०० । महाराजाधिराज विग्रहपालदेव तृतीय का आङ्गाछी (अब बङ्गाल एगियाटिक सोसायटी) में दानपत्र ।

महीपाल तक की वैशावली संख्या ६६२ में; उस**का पुत्र नय-**पाल; उसका पुत्र विग्रह्मपाल [तृतीय]

#### ( ६६६ )

ए० इ० भाग २ पृष्ठ ३५०। गौड़ के पाल कुमारपाल के अधीनस्थ, प्राग्ज्योतिष के महाराजाधिराज वैद्यदेव का कमौर्ला ( अब लखनऊ म्यूजियम ) में दानपत्र। इसे मुरारि के पुत्र मनोरथ ने सङ्क-लित किया था।

सूर्यवंश (मिहिरस्य वंशे) में पालकुल के गौड़ के राजा विग्रह-पाल [तृतीय ?]; उसका पुत्र रामपाल (जिसने भीम और मिथिला को मारा) और उसका पुत्र कुमारपाल; उनके मंत्री योगदेव, उसका पुत्र बोधिदेव और उसका पुत्र वैद्यदेव जिसे कुमारपाल ने तिङ्गदेव के स्थान पर पूर्वीय देश पर शासन करने के लिये नियत किया था।

### ( \$\$9)

आ० स० इ० भाग ३ पृष्ठ १२**९ । मदनपालदेव के राज-**त्वकाल का जयनगर की मूर्ति का शिलालेख ।

#### ( ६६८ )

इ०ए० भाग १६ पृष्ठ ६४ । गया के शूद्रक के पौत्र तथा विश्वरूप के पुत्र राजा ( नरेन्द्र ) **यज्ञपाल** का गया में शिलालेख । इसे आ-गिग्राम वंश के मुरारि ने सङ्कालित किया ।

#### ( ६ ६ ९ )

ए० इ० भाग १ पृष्ठ ३०७ । विजयसेन का देओपर ( बंगाल

के राजसाही जिले में, अब कलकत्ता म्यूजियम ) में शिलालेख । इसे उमापतिधर ने सङ्कालित किया और मनदास के पोत्र तथा वृहस्पति के पुत्र राणक शूलपाणि ने खोदा ।

चन्द्रवंश में वीरसेन तथा अन्य दक्षिणी अनुशासक थे । उस सेन वंश में सामन्तसेन हुआ; उसका पुत्र हेमन्तसेन जिसने यशोदेवी से विवाह किया; उनका पुत्र विजयसेन (जिसने नान्य, वीर आदि राजाओं की पराजित किया)।

### ( ६७० )

जि॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ४४ पृष्ठ ११ । महाराजाधिराज बल्ला-लसेन देव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज लक्ष्मणसेनदेव का तरपन्दिची में दानपत्र जो विक्रमपुर में दिया गया था ।

चन्द्रवंश के सेन कुल में हेमन्त हुआ; उसका पुत्र विजयसेन; उसका पुत्र बङ्घालसेन; उसका पुत्र लक्ष्मणसेन ।

#### (803)

ज० ब० ए० सो० भाग ७ पृष्ठ ४३ । गोडाधिपति महाराजा-धिराज लक्ष्मणसेनदेव के उत्तराधिकारी, गोडाधिपति महाराजाधिराज विश्वरूपसेनदेव का बेकरगञ्ज में दानपत्र जो जम्बुग्राम के निकट दिया गया था।

चन्द्रवंश में विजयसेन; उसका पुत्र बङ्घालेसन; उसका पुत्र लक्ष्म-णसेन जिसने......(?) से विवाह किया; उनका पुत्र विश्वरूप (विश्वरूपसेन)

# ( ६७२ )

जि॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ५५ पृष्ठ ९ । गौड़ाधिपति महाराजा-धिराज लक्ष्मणसेनदेव के उत्तराधिकारी, गौड़ाधिपति महाराजाधिराज विश्वरूपसेनदेव का मदनणड में दानपत्र जो फलगुप्राम के निकट दिया गया था।

# ( ६७३ )

प्रो॰ ब॰ ए॰ सो॰ १८८५ पृष्ठ ५१ । राजा (नूपति) देव॰ खद्ग का दक्क (अशरफ़पुर अब बंगाल एशियादिक सोसायटी) में दानपत्र ।

# (803)

जि॰ वि॰ ए॰ से। ॰ भाग ९ पृष्ठ ७६७ । प्राग्ज्योतिष के महा-राजाधिराज वनमालवर्मदेव का तेजपुर (आसाम ) में दानपत्र ।

आदिवराह (विष्णु) और पृथ्वी से नरक उत्पन्न हुए; उसके पुत्र भगदत्त और वज़दत्त । भगदत्त के वंश में प्रालम्भ जिसने जीवदा से विवाह किया; उनके पुत्र हर्जर जिसने तारा से विवाह किया; उन-का पुत्र वनमाल ।

#### ( 209)

प्रो० व० ए० सो० १८८० पृष्ठ १४८। केशवदेव का सिटहेत (आसाम) में दानपत्र।

चन्द्रवंश में खरवाण (?); उसका पुत्र गोकुल (? गोल्हण); उसका पुत्र नारायण; उसका पुत्र गोविंद-केशवदेव।

# ( ६७६ )

प्रो० ब० ए० सो० १८८० पृष्ठ १५२ | ईशानदेव का जिल्हेत (आसाम) में दानपत्र जिसे दासवंश के माधव ने संकलित किया।

चंद्रवंश में गोकुल (? गोल्हण ); उसका पुत्र नारायण ; उसका पुत्र केशवदेव ; उसका पुत्र ईशानदेव ।

#### ( 200 )

जि० वि० ए० सी० भाग ४० पृष्ठ १६५ : भञ्जवंश के कोद्दभञ्ज के पुत्र दिग्भञ्ज के पुत्र रणभञ्जदेव का रामङ्गाठी ( उरीसा में, अब कलकत्ता म्यूजियम ) में दानपत्र ।

# ( \$\$= )

# ( ६७८)

जिठ ब० ए० सो० भाग ४० पृष्ठ १६८। भञ्जवंश के रणभञ्जदेव, जो कि यहां पर कोष्टभञ्ज का पुत्र वर्णन किया गया है, के पुत्र राजभञ्जदेव का बामङ्काटी (अब कलकत्ता म्यूजियम) में दानपत्र । ( १७९ )

ज ० व ० ए० सो० भाग ६ पृष्ठ ६६९। भञ्जवंश के शत्रु-भञ्जदेव के पीत्र तथा रणभञ्जदेव के पुत्र नेतृभञ्जदेव का गूंसूर ( गंजम जिले में ) में दानपत्र ।

# ( ( ( )

ज व ० ए० सो० भाग ५६ पृष्ठ १५६ । भञ्जवंश के न्न (!) रणभञ्जदेव के परपौत्र, दिव (!) भञ्जदेव के पौत्र तथा शिलीभञ्जदेव की पुत्र महाराज विद्याधरभञ्जदेव का उरीसा (?) में दानपत्र 1

# ( ६८१ ]

ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३४१ । चंद्रवंशी महाराजाधिराज शिवगुप्त-देव के उत्तराधिकारी, त्रिकींलगाधिपति महाराजाधिराज महा-भवगुप्त राजदेव [प्रथम]जनमेजयदेव का पटना ( अब बंगाल एशियाटिक सोसायटी ) में दानपत्र जो कटक में दिया गया था ।

# ( ६८२ )

ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३४७। चन्द्रवंशी महाराजाधिराज शिवगुप्त-देव के उत्तराधिकारी, त्रिकलिङ्गाधिपति महाराजाधिराज महा-भवगुप्त-देव [ प्रथम ] का कटक (कटक वा चौदवार उरीसा में) में दानपत्र जो कटक में दिया गया था।

#### ( \ \ \ \ \ \ \ )

प्रो॰ ब॰ ए॰ सो॰ १८८२ पृष्ठ ११ तथा ए॰ इ॰ भाग ३ पृष्ठ ३४६ । महाराधिराज महा-भवगुप्तदेव [ प्रथम ] का उसी समय का कटक (वा चौदवार, अब बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी) में दूसरा दानपत्र ।

#### ( \$ < 8 )

ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३४६ । महाराजाधिराज महा-भवगुप्तदेव [प्रथम] का उसी समय के कटक (१) में दूसरे दानपत्र की नीटिस।

#### ( ६ ८ ५ )

ए० इ० माग ३ पृष्ट ३५१ तथा ज० ब० ए० सो० माग ४६ पृष्ठ १५३। चन्द्रवंशी महाराजाधिराज महा-भवगुप्तराजदेव [ प्रथम ] जनमेजय के पुत्र तथा उत्तराधिकारी, त्रिकलिङ्गाधिपति महाराजाधिराज महा-शिवगुप्तराजदेव ययातिराजदेव का कटक में दानपत्र जो बिनीतपुर में दिया गया था ॥

#### ( \( \xi < \xi \)

ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३५६ । चन्द्रवंशी महाराजाधिराज महा-शि-वगुष्तराजदेव ययाति (जो जनमेजय का पुत्र था) के पुत्र तथा उत्तराधिकारी त्रिकलिंगाधिपाति महाराजाधिराज महा-भवगुप्तराजदेव [द्वितीय] भीमरथदेव का कटक (१) में दानपत्र जो ययातिनगर में दिया गया था।

#### ( १८७ )

ए० इ० भाग ४ पृष्ठ २५८। ययातिनगर के चन्द्रवंशी महाराजा-धिराज महा-शिवगुष्तराजदेव के उत्तराधिकारी त्रिकिंगाधिपाति महाराजा-धिराज महा-भवगुप्तराजदेव (द्वितीय) के राजत्काल का, मथुर-वंश के वेडा (?) के पुत्र राणक पुञ्ज का कुदोपिल (मध्यप्रदेश के सम्बलपुर जिले में अब नागपुर म्यूजियम ) में दानपत्र जो वा (!)
मण्डापाटी में दिया गया था ।

# ( \$ < < )

ज॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ६४ पृष्ठ १२५ | महाराज कुलस्तम्भ-देव वा रल (ण?) स्तम्भदेव (?) का पुरी (उरीसा में) में दानपत्र ।

#### (8(9)

ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ३१३ । महाराजाधिराज विजयराजदेव का इण्डिया ओफिस में दानपत्र जो कटक में दिया गया था ।

इस शिलालेख में महाराज्ञी लिच्छिदेवी तथा हंसिनीदेवी का वर्णन है। ( ६९० )

जिं ब ० ए० सो ० भाग ७ पृष्ठ ५५१ । त्रिकींलगाधिपति महाराजाधिराज उद्योतकेसारिराजदेव के राजत्काल का भुबनेश्वर ( उरीसा में ) में किञ्चित् नष्ठ शिलालेख । इसे महपुरुषोत्तम ने सङ्कालित किया ।

इस शिलालेख के छपे हुए वर्णन के अनुसार इसमें निम्न लिखित उक्केख है चन्द्रवंशी जनमेजय; उसका पुत्र दीर्घरत्र और उसका पुत्र अपवार जो निरपत्य मर गया; उसके पीछे विचित्रवीर्य ( जनमेजय का दूसरा पुत्र ), उसका पुत्र अभिमन्यु, उसका पुत्र भण्डीहर, और उसका पुत्र उद्योतकेसरिन् जिसकी माता सूर्यवंश की कोलावती थी।

### ( 893 )

जि॰ ब॰ ए॰ सो॰ भाग ६ पृष्ठ ८९ । भुवनेश्वर ( उरीसा में ) का शिलालेख जिसमें हरिवर्भदेव के मन्त्री भट्टमवदेव उपनाम बालवल-मीभुजङ्ग का प्रशस्ति है । इसे बाचस्पति ने सङ्कलित किया।

#### ( ६९२ )

ब० ब० ए० सो० भाग ६ पृष्ठ २८० तथा भाग ६६ पृष्ठ १८

त्रिक्तिं के गंग **अनियङ्कभीम** के समय का मुत्रनेश्वर ( उरीसा में ) में शिलालेख ।

इस शिलालेख में पहिले (गौतमगोत्र के ) राजपुत्र द्वारदेव का वर्णन है। उसका पुत्र मूलदेव, उसका पुत्र आहिराम, और उसके पुत्र और पुत्री स्वपनेश्वर और सुरमा; इसके पश्चात् चन्द्रवंशी चोडगंग, उसका पुत्र राजराज जिसने सुरमा से विवाह किया, और राजराज का छोटा भाई अनियङ्क्षभीम।

# ( ६९३ )

इ० ए० भाग १ पृष्ठ ३५५ । महाराज पुरुषोत्तमदेव का बळसोर ( उरीसा में ) में दानपत्र ।

# ( ६ ९ ४ )

ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १९९ । कालिंग के महिन्द्रवर्मदेव के पुत्र गंग महाराजाधिराज महाराज पृथिवीवर्मदेव का गञ्जम में दानपत्र जो श्वेत्क (?) में दिया गया था।

#### ( ६९५ )

ए० इ० भाग ३ पृष्ठ ४३ । **माधववर्मन** का लुगुड (जिला गञ्जम में (अब मद्रास म्यूजियम) में दानपत्र जो कैंगोद में दिया गया था ।

इस शिलालेख में 'किलंगदेश में सुप्रसिद्ध ' पुलिन्दसेन, शैलोद्भव; रणभीत; उसके पुत्र सैन्यभीत (प्रथम) (यशोभीत;) उसके पुत्र सैन्यभीत (दितीय); और उसके पुत्र माधववर्मन का वर्णन है।

# ( ६९६ )

ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १४४ । किलंगाधिपित महाराज चण्ड-वर्मन का कोमित (गञ्जम जिले में ) में दानपत्र जो सिंहपुर में दिया गया था।

# ( ६५७ )

इ० ए० भाग १३ पृष्ठ ४९ । कर्लिंगदेशाधिपात महाराज नन्द-

प्रभाव जनवर्षन का चिककोल (जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजि-यम में ) में दानपत्र जो शिरपिछ में दिया गया था।

## ( १९८)

गं० सं० (१) ८७-ए० इ० भाग ३ पृष्ठ १२८ । कर्लिंग के गंग महाराज इन्द्रवर्मन राजिसह का अच्युतपुरम (जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में) में दानपत्र जो कर्लिंगनगर में दिया गया था।

## ( १९९ )

गं० सं० (१) ९१—इ० ए० भाग १६ पृष्ठ १३४ तथा इ॰ इ॰ नम्बर १८। किंग के गंग महाराज इन्द्रवर्मन राजिसह का मर्लीकिमेडि (जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में) में दानपत्र जो किंग नगर में दिया गया था।

## ( 900)

गं० सं० (?) १२८-इ० ए० भाग १३ पृष्ठ १२०। कलि-ङ्गाङ्ग महाराज इन्द्रवर्मन का चिककोल (जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कलिङ्ग नगर में दिया गया था।

## (908)

गं० सं० (?) १४६ (?)—इ० ए० भाग १३ पृष्ठ १२३ । [कलिङ्ग के ] गङ्ग महाराज इन्द्रवर्मन का चिककोल (जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में) में दानपत्र जो कलिङ्ग नगर में दिया गया था।

## ( 907)

गं० सं० (?) १८३-ए० इ० भाग ३ पृष्ठ १३१ । कार्लग के गुणार्णव के पुत्र गंग महाराज देवेन्द्रवर्मन का चिककोल (जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में) में दानपत्र जो कर्लिंगनगर में दिया गया था।

#### ( ७०३ )

गं० सं० २५४-कार्लंग के महाराज अनन्तवर्मन के पुत्र गंग देवेन्द्रवर्मन का विज्ञापतम में दानपत्र जो कार्लंगनगर में दिया गया था।

#### ( 800)

गं० सं० ५१ (?)—इ० ए० भाग १३ पृष्ठ २७५ । महा-राज अनन्तवर्भदेव के पुत्र गंग देवेन्द्रवर्भदेव का चिककोल (जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में ) में दानपत्र जो कार्लिंग नगर में दिया गया था ।

#### ( 909)

गं० सं० ३०४-ए० इ० भाग ३ पृष्ठ १८ । महाराज राजेन्द्र-वर्मन के पुत्र गंग अनन्तवर्मदेव का अलमण्ड (जिला विज्य पतम में) में दानपत्र जो कर्लिंगनगर में दिया गया था।

## ( 300)

गं० सं० ३५१—इ० ए० भाग १४ पृष्ठ ११ । कॉलंग के महाराज देवेन्द्रवर्भन के पुत्र गंग सत्यवर्भदेव का चिककोल (जिला गञ्जम में, अब मद्रास म्यूजियम में) में दानपत्र जो कॉलंगनगर में दिया गया था।

#### (000)

ए० इ० भाग ३ पृष्ठ २२३ । गंग महाराजाधिराज वज्रहस्तदेव के राजकाल का, चोल-कामदिराज के पुत्र गंग दारपराज का पर्ला-किमेडी (जिला गञ्जम, अब मद्रास म्यूर्जियम में ) में दानपत्र जंग कर्लिंगनगर में दिया गया था।

#### ( 906)

इ० ए० भाग ५ पृष्ठ १७६ । महाराज चण्डवर्मन के सब से बड़े पुत्र शालाङ्कायन महाराज विजयनिन्दवर्मन का को छेरु झील (जिला गोदावरी) का दानपत्र जो वेंगीपुर में दिया गया था।

#### ( 900)

ए० इ० भाग ४ पृष्ठ १९५ । विष्णुकुिंड ( वंश ) के महाराज

माधववर्मन के परपेति, विक्रमेन्द्रवर्मन प्रथम ( जो विष्णुकुण्डि वंश तथा वाकाट (वाकाटक ) वंश से हुए थे ) के पौत्र तथा महाराज इन्द्रभद्या- रकवर्मन के सब से बड़े पुत्र महाराज विक्रमेन्द्रवर्मन द्वितीय का चि- क्कुछ ( जिला गोदावरी में ) में दानपत्र जो लेंदुलूर में दिया गया था।

## ( 090 )

जिं बों ० ए० सों ० भाग १६ पृष्ठ ११६ । महाराज प्रभाकर के पुत्र राजा पृथिविमूल का जिला गोदावरी में दानपत्र जिसमें एक दान का वर्णन है जो मित्रवर्मन के पुत्र इन्द्राधिराज, जिसने किसी इन्द्र-भद्यारक को जीता था, की प्रार्थना से कांडालि में दिया गया था।

## (988)

ज० ब० ए० सो० भाग ६७ पृष्ठ १०६ । प्राग्उयोतिष के ब्रह्मपालवर्मदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज रत्नपालवर्मदेव का बरगाओ (आसाम) में दानपत्र।

हरि ( विष्णु ) ; उसका पुत्र नरक; उसका पुत्र भगदत्त; उसका भाई वजूदत्त ।

#### ( ७१२ )

जि॰ बि॰ ए॰ सो॰ भाग ६७ पृष्ठ ११२ । प्राग्ज्योतिष के ब्रह्मपाल्बर्भदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज रत्नपालवर्भदेव का सुआलकुची (आसाम) में द्वितीय और तृतीय दानपत्र।

#### ( 993 )

ज० ब० ए० सो० भाग ५६ पृष्ट १२३ । प्राग्उयोतिष के रतन-पालवर्मदेव के उत्तराधिकारी महाराजाधिराज इन्द्रपालवर्मदेव का गौहटी (आसाम) में दानपत्र ।

हरि ( विष्णु ) और पृथ्वी से नरक उत्पन्न हुए; उसका पुत्र भग-दत्त; उसका पुत्र ( ? ) वजूदत्त । इस वंश में ब्रह्मपाल हुआ; उसका पुत्र रत्नपाल; उसका पुत्र पुरन्दरपाल जिसने दुर्लभा से विवाह किया; उनका पुत्र इन्द्रपाल।

## ( ७१४ )

ज ० व ० ए ० सो ० भाग ६६ पृष्ठ २८९ । प्राग्ज्योतिष के महाराजाधिराज वलवर्मदेव का नौगंग जिले (आसाम) में दानपत्र जो [हारू] पश्चर में दिया गया था।

उपेन्द्र ( विष्णु ); उसका पुत्र नरक; उसका पुत्र भगदत्त; उसका छोटा भाई वजूदत्त । इस वंश में बहुत से राजाओं के अनन्तर साल-स्तम्भ, पालक, विजय आदि हुए । इसके पश्चात् हर्जर; उसका पुत्र वन-माल; उसका पुत्र जयमाल; उसका पुत्र वीरबाहु जिसने अम्बा से विवाह किया; उनका पुत्र बलवर्मन ।

## (७१५)

इ० ए० भाग १२ पृष्ठ २७५ । जयस्कन्ध के वंश के महाराज आहिवर्मन के पुत्र महाराज महा [सेना] पाति पुष्येण की वळा में मोहर का सांचा।

## ( ७१६ )

इ० ए० भाग १८ पृष्ठ ५८९ | बुलन्दशहर की एक मोहर का सांचा निसमें [म]त्तिल का नाम है ।

समाप्त

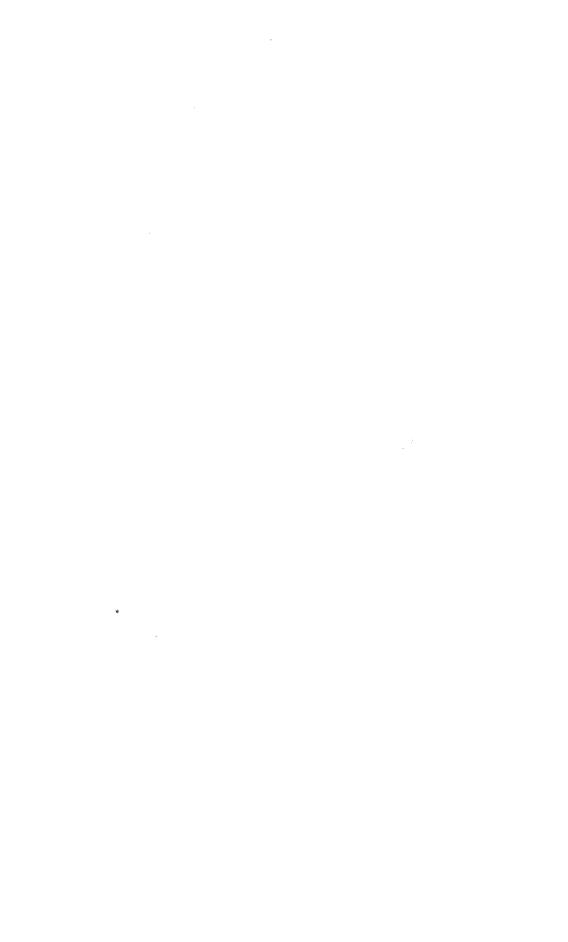

# प्राचीन-लेख-माणि-माला

## की अनुक्रमणिका ।

अ

श्रक्रेबर वा श्रक्रहेबर वा श्रक्रवर, समाट ३२६, ३२७, ३२८, ३२८ ग्राङ्गरेज ३४५, ३४६ भ्रचल, बीद्ध स्थविर ६३० श्रचल वर्मन समरघङ्घल, शिङ्घलपुराधिपति ६२२ ग्रच्युत, ग्रायीवर्त का एक राजा ५३० श्रद्भक, चापाधिपति ३७२ म्रजयपाल, चीलुक्य राजा १६७, १७०, १९६, ५४८. [ ग्र ] जयपाल, राजा १३४ म्रजय वर्मन, परमार राजा २०४ श्रजय सिंह, गुहिल राजा ३०६ श्रजय सिंह, कलचुरि राजा ४४३ ग्रजित, श्रुसेन का नायक ६११ त्रजितमान, नायक ६५०, श्रिक्रिमत देवी , उच्चकल्पाधिपति व्याग्र की रानी ४०० **ऋग्राहिल, नडूल का चाहुमान नायक १४८** अग्राहिला, मल्हगा की रानी ५१

श्रग्गहिलपाटक वा श्रग्गहिलपुर वा ग्रग्गहिलपाटक वा ग्रग्गहिलवाटक, नगर (ग्र-गहिलवाड़) ५०, ६१, ७५, १६६, १६६, २०६, २०६, २१५, २१६, २२८, २२४, २२४, २२६, २३०, २५२, ६०४, ६२७,

स्रतियशेखल वा यशेखल, महपित वंश का एक पुरुष ४५ स्रोहेत शत, ३८९ स्राह्मत कृष्णराज (वा कृष्णराज ?) नायक ६४ स्राधराज (?) नायक २७५ स्रान्ड्ग, नायक १७७ स्रान्ड्ग भीम, पूर्वी गङ्ग का राजा ३८६ स्रान्ड्ग भीम, वा स्रानियङ्क भीम, पूर्वी गङ्ग का राजा ३८६, ६६२ स्रान्ड्य देवी, प्रथम कुमार सुप्त की रानी ५३६, स्रान्ट्य वर्मन्, पूर्वी गङ्ग का राजा ७०३, ७०४, ७०५ स्रान्ट्य वर्मन्, मोर्खार राजा ५७७, ५७८

श्रनन्त वर्मन्-चोडगङ्ग, पृत्री गङ्ग का राजा ३७८, ३७६, ३८० श्रनन्त वर्मन्, कोलाहल, गङ्ग राजा ३८६ म्रनियङ्क भीम वा त्रानङ्ग भीम, पूर्वी गङ्ग का राजा ३८६, ६६२ श्रनियङ्क भीम, पूर्वी गङ्ग के एक वज्रहस्त का उपनाम ३७६ म्रन्तर्वेदी, देश ४७० श्वपराजित, गुहिल राजा ५ श्रपराजित, कच्छपघाट देवपाल का उपनाम ८१ श्रपवार, तृकलिङ्ग का राजा ६६० श्रन्पा देवी, महोदयाधिपति रामभद्र की रानी ५५८ ५६४, ग्रप्रतीहार (वा मद प्रतीहार (?) नगर १०१ श्रन्सरः प्रिया, श्रजित की रानी ६११ म्रप्सरो देवी, राज्यवर्धन प्रथम की रानी ४४६ श्रमयचन्द्र जेन सूरि ५६२ म्रभयदत्त ४ श्रभयदेव, उमङ्गाधिपति ३०८ म्राभिमन्यु, कच्छपघाट का राजा ७४ म्रभिमन्यु, राष्ट्रकृट का नायक ६२६ श्रभिमन्यु, विकलिङ्गाधिपति ६६० ग्रभिनवीसद्धराज, उपनाम चीलुक्य भीम द्वितीय १६६ त्रभिनवसिद्धराज, उपनाम चीलुक्य जयन्त सिह २१५ श्रमर, कवि २६५ ग्रमरदेव ३२ श्रमर मह वा नरेन्द्रमह, नेपाल का राजा ४८६, ४८७ ग्रमर सिंह, मेवाड़ का राजा ३३१ ग्रमरेइवर तीर्थ, स्थान २०७ श्रमोघ वर्ष, उपनाम परमार वाक्पतिराज ४६ ग्रम्बा, वीरबाहु की रानी ७१४ म्रमृतपाल, वोदामयुना राष्ट्रकृट नायक ६२७ भ्रष्ट्रतराज, राष्ट्रकृट नायक ३७३ **च्चयोध्या, नगर ५३२. ६५०** श्रश्सिंह, ग्रीहल राजा २६०, ३०५, ३०६, ३१६ श्रर्जुन, कच्छपघाट राजा ७४ ग्रर्जुन वा ग्रर्जुन देव, बघेला राजा २३६, २६२, २६८ म्रर्जुन वा म्रर्जुन वर्मन, परमार राजा २०४, २०६, २०७ ग्रर्जुन सिंह, गढ़ाँदेश का नायक ३४१ श्रर्णोराज (वा ग्रारण्यराज?) नायक ६४ श्रर्णोराज, शाकस्भरी का चाहमान राजा १३६, १८३

म्रर्णोराज बघला राजा २२०, ३६३ म्रर्बुद, पर्तव ( स्नाबु ) २७५

श्रलावदीन वा अहावदीन मुलतान ( श्रलाउद्दीन मसऊर ) २५३, ३०९

म्रल्हण दोवी, गयकर्ण की रानी ४३६, ४४३, ४५२

श्रत्नट, गुहिल राजा २४७, २६०, ३०९

भ्रह्मट, हैाव योगी ४१

श्रहावदीन, अर्थात् अलावदीन ३०९

भवसुन्त, नगर वा देश ५०

भ्रवनिजनाश्वम. पुलकोशिराज का उपनाम ४२५

**ग्र**वनिर्वमन, चीलुक्य नायक ४५०

स्रवन्ति, देश ३६१

श्रवन्ति वा श्रवन्तिवर्मन, मत्तमयूर नायक ४५०, ४५१

भ्रवन्तिवर्मन, मगध (?) का राजा ५७४

श्रवह्नदेव, शाक्रम्भरी का चाहमान राजा १४९

श्रंशुवर्मन, नेपाल का राजा ५०१ ५४७, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५

श्चरमक, जाति ६३०

भ्रशोकवल, सपारलच का राजा ५२७, ५२८, ५२२.

श्रसमसरीन, सुलतान ( शम्सुहीन श्रल्तिमश ) २४२

ऋहिहय वा हेहय ३०२

ग्राहिराम, नायक ६९२

श्रहिवर्मन, नायक ७१५

श्रागिमाम, वंश ६६८

म्रावेय, गोच ४३५

श्राइ सिंह, मगध का राजा ६५०

म्रादित्य भेगिक, सान्धि विमहिक ४१३

ग्रावित्य शक्ति, सेन्द्रकाधिपति ४२०

म्राइत्य सन, मगध का गुन्त वंशी राजा ५५६, ५६३, ५७२, ५७३, ५७४

श्रादित्य वर्धन, कन्नीज का राजा ५४९

श्रादित्य वर्मन, राजा ६१७

त्रादित्य वर्मन मीखिर का राजा ५७६

श्रादिवराह, उपनाम कन्नीज का राजा भोज १५

श्रानन्दपुर, नगर ( ग्रानन्द ) ५२१

म्रामर्क्क तींथनाथ, दीव योगी ४५१

म्राम्, कवि ४२

श्राम्का, नगर ४१०

श्राम् प्रसाद, गुहिल राजा २४७

श्चारण्यराज (वा ऋर्योराज?) नायक ६४

श्रार्थ वर्मन, सिङ्क पुर का नायक ६२२ भार्यावर्त, देश ५३० श्राल्हण, नवूल का चाहुमान नायक १४०, १४८ श्रावझदेवी, कलचुरि कर्ण की रानी ४३१ श्रासट, राजा ६१५ श्रासतिका, नगर ८०, ८६ श्रासक खान (श्रासक खां) ३४१ श्रासर्वा, कृष्णप की रानी ३५२ श्रासर्वा, वडगुजर का नायक २९१ श्रासद्व देव, नलपुर का नायक २७० श्रासाराज, नवूल का चाहुमान नायक १४८ श्रोचदेव, उच्चकल्प का नायक ४०६

夏 इङ्गर्णपद्र, नगर ( इङ्गर्णोड ) १११ इज्जा देवी, मगध के विष्णु गुप्त की रानी ५७४ इन्दिरा, चोडगङ्ग की रानी ३८६ इन्द्रबल, नायक ६३७, ६३८, ३३९ इन्द्रभट्टारक, राजा-बही जो इन्द्रभट्टारक वर्मन ७१० इन्द्रभट्टारकवर्मन, विष्णुकुण्डिन का राजा ७०९ इन्द्रस्य, राजा ३५९ इन्द्रराज, राजा ६६० इन्द्रवर्मनं, पूर्वी गङ्ग का राजा ७००, ७०२ इन्द्रवर्मन राजसिंह, पूर्वी गङ्ग का राजा ६९८, ६९९ इन्द्राधिराज, नायक ७१० इब्राहीम लोदी, सुल्तान ३२२ इष्टगण, राजा ६२५ इशानदेव, शेव योगी ६२७ ईशानवर्मन, मीखरि राजा ५७२, ५७६ ईशाप्रतिष्ठान, नगर १०२ ईक्वरग्रप्त, ५५०. ईद्दवस्वर्मन, मीखरिवंश का राजा ५७५, ५७६ ईइवरवर्मन, सिंघपुर का नायक ६२२ **ई**श्वरा, सिंघपुर की राजकुमारी ६२२ ईसटाँदेवी, महोदय के नायक नागभट की रानी ५५८ ५६४, ईसुक, चाहमान नायक १२

उमसेन, पलक्क का राजा ५३० उचहडनगर, २८८ उच्चक्रलप, नगर ४०६, ४०७, ४०८, ४११, ५४३ रज्जयनी, नगर (उज्जैन) ४६ बड़, देश (उडीसा) ५६३ उत्पलराज, नायक ६४ उदयपुर (?) नगर २७६ उदयकर्गा-निःशङ्क सिंह, नायक ३८३ उर्व्यव्व, नेपाल का युवराज तथा राजा ५५३, ५६३ उरयन, नायक ६३६, ६३७, ६३९ उदयनः कवि ६९२ उवयपुर, नगर (ग्वालियर का उवयपुर) १५२ उदयमान, नामक ६५० उत्यवर्मन, परमार राजा १९७ उदयसिंह, चहुमान राजा २००, २१२, २३२, २४६, २५०, २५७ उदयसिंह, गढ़ादेश का नायक ३४१ उदयसिंह, राजा २७५ **बद्या, रानी ४३३** उदयादित्य, परमार राजा ६८, ७३, ८२, ८५, २२६, १७९,२०४, ३५९,३६०,३६१,४३६,४५**२** उव्यिन्, कवि ९६ उद्योतकेसरिन् , तुकालिङ्ग का राजा ६९० उद्धरण, ग्वालियर का तामर नायक ३३७ उन्हभट, नायक १८, १९ उपगुष्ता, मीर्खारे ईइवरवर्मन की रानी ५७६ उपेन्द्रगुप्त, नायक ६४६ उपेन्द्रराज, परमार राजा ३५९ उमापतिधर, कवि ६६९ कमङ्गा, नगर ( ऊंगा ) ३०८ ऊर्जयन्ततीर्थ, स्थान १४५

प्

एकनाथ, कवि ३०५ एरण्डपल, नगर ५३०

क

ककरेडी (वहीं जो कक्कोरेडिका), नगर (क्रकोरे) १९४, २२४, २२९ कक्क, प्रतिहार नायक, १३, ३४९ कक्कोरेडिका, वहीं जो ककरेडी, माम ४४० कक्कुक, प्रतिहार नायक १३ कड्कुदेव, परमार नायक ७२ क्रच्छपघाट वा क्रच्छपारि, वंश ४७, ६५, ७४, ७६, ८१, ९८ कञ्छुका, चन्देझ हर्ष की रानी ३५, ५६ कट, नगर (कर्सा) ६२

कक्रट, बाराणसि-कटक देखी

कटक, नगर ३९५, ६८१, ६८२, ६८९

कराहुहा, महिषराम की रानी १२

करम्बग्रहाधिवासिन, शैव योगी ३५१

कानीज नगर १४, १६, १६, १७, १८, १६, ३५, ३९, ३९, ६०, ७४, ७८, ८०, ८३, ८४,

कन्द, कीरमाम का नायक ३७०

कन्यकुब्ज वा कन्याकुब्ज, नगर (क्रत्रीज), ७८, ८०, ३६९, ३७५

कपित्थिका, नगर ५५०

कपिलगजपति वा कपिलकुम्भिराज वा कपिलेन्द्रगजथाही, कटक का राजा ३९५ कपिलबर्धन, नायक ६२२

कमल वा कमल राज, कलचुरि का नायक ४३०, ४४४

कमलेड़ेवी, मगध के देवगुप्त की रानी ५७४

कमलेंदेवी, नरसिंह हतीय का रानी ३८८

कमलनयन, गढ़ादेश का नायक ३४१

कमलराज वा कमल, कलचुरि का नायक ४३०, ४४४

कमा, देश ५७७

करिवर्ष, सालिबाइन का उपनाम ६१५

कर्ण, चीलुक्य राजा ७५, ५३६, १९६

कर्ण, गढ़ादेश का नायक ३४९

कर्ण, राजा ८०

कर्ण, राजा, गुर्जर राजाओं का पूर्वपुरुष ४२३

कर्षा, कलचुरि राजा ८१, २३७, ३५५, ४२८, ४३१, ४३५, ४३६, ४५२, ४५३

कर्णा, बघंल नायक ३१८

कर्गात्रेलोक्यमल, वही जो चीलुक्य कर्गा ७५, १९६

कर्गाट, देश ७२

कमचन्द्र, तृगर्त का राजा ५९३

कर्मसिंह, भर्म का मंत्री २९०

कलचुति, वही जो कलचुरि ३०२

क्रतचुरि, वं त ७२. ९७. १४७, १९४, ४२७, ४२८, ४३१, ४३५, ४३६, ४३७, ४४०, ४४३, ४४३, ४४८, ४४९, ४५०, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, कालिक्न. देश ३९९, ३८६, ३८८, ३८९, ४४४, ५६३, ६६९, ६९४, ६९५, ६९५, ६९८, ६९६, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०६,

कालिङ्ग वा कलिङ्गराज, कलचुरि नायक ४३०, ४४४

कलिङ्गनगर वा कलिङ्गानगर, नगर ( मुखलिङ्गम् ) ३७६, ३७८, ३८०, ६९८, ६९९, ७००, ७०२, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७

कलिङ्गराज वा कलिङ्ग, कलचुरि नायक ४३०. ४४४

कलिङ्गलाङ्कुदा, पृर्वींगङ्ग का राजा ३७९

कल्याणंदेवी. वीरवर्मन की रानी २३७

कल्याण साहि, ग्वालियर का तामरवंशी नायक ३३७

कल्याण. कीरमाम का नायक ३७०

कवचादीव, दीव योगी ४५१

कस्तृरिदेवी, ग्रनङ्गभीम की रानी ३८६

कस्त्ररिका मोदनी, चोडगङ्ग की रानी ३६७, ३८६

काकनाइबोट, नगर (सांचि ) ४५९. ४६५

काच प्रथम ग्रीर द्वितीय, नायक ६४६

काञ्ची, नगर ५३०

कान्दालि, नगर ७१०

कान्हडदेव, चन्द्रावती का चाहुमान नायक २८४

कान्हडदेव, चन्द्रावती का परमार नायक २१९

कामदेव सिंह. कामदेश का नायक ५७७

कामरूप, देश ६६६

कामार्गाव पूर्वी गङ्ग का राजा ३७६ ३७९, ३८६

कायावतारः नगर ४२३

कारुषदेश ३४५

कार्तिकेयपुर, नगर ६२५

कार्मग्रंयः नगर ४२२

कालञ्जर, नगर ५४, ६६. १०८, १२३, १५३, १५४ १६५, २५५

कालभाज, गुहिल राजा २४७. २६०. ३०२

काशिका, नगर ५४

काशी, नगर (बनारस ) १६९, ५७५ ६२३

कीतुक, चाहुमान राजा ३०९

कार देश ३५

कीरमाम, नगर ३७०, ५९१

कीर्तिपालः राजा २७५

कीर्तिराज, लाटंदश का चौलुक्य (वा चालुक्य?) नावक ३७३, ३७५,

कीर्तिराज, कच्छपघान वंश का राजा ७६

कीर्तिराज, राष्ट्रकृष्ट वंशी नायक ६५२

कीर्तिवर्मन, चन्देझ राजा ७९, १९३, २३७, ३५३, ३५४, ३५६, ३६१, कीर्तिवर्मन, ग्राहेल राजा २६०, ३०९ कीर्तिवर्मन, ककरेडी का नायक १९४, २२९, ४४० कीर्तिवर्मन, ककरेडी का नायक १९४, २२९, ४४० कीर्तिर्सिह, ग्वालियर का तोमर नायक ३३७ कुत्वुदी, सुलतान (कुत्वुदीन) २७४ कुन्दराज, राब्द्कूट नायक ३७३ कुनेरराज, राब्द्कूट नायक ३७३

कुमार ग्रुप्त प्रथम, ग्रुप्तवंशी राजा ३, ४६०, ४६१, ४६३, ४६४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३९ कुमार ग्रुप्त द्वितीय, ग्रुप्तवंशी राजा ५३९ कुमार ग्रुप्त, मगध का ग्रुप्त वंशी राजा ५७२ कुमार देव, उच्चकल्प का नायक ४०६ कुमार देवी, चन्द्रगुप्त प्रथम की रानी ४६० कुमार देवी, ख्रोपदेव की रानी ४०६ कुमार देवी, ख्रोपदेव की रानी ४०६ कुमार प्राप्त, चिलुक्य राजा २१९, १३५, १३६, १४०, १५०, १७०, १९६, २२०, ३६२,

५२४, ५४८

कुमारपाल, ककरेडी का नायक २२८ कुमारपाल, पालवंशी राजा ६६६ कुमारपाल, ऊमङ्गा का नायक ३०८ कुमाराहिंह, गुहिल राजा २६०, ३००

कृष्णदेवः गढ़ादेश का नायक ३४१

कृष्णप, चन्देल का नायक ३५२

कुष्णनन्दिन् कवि ६३९

कुमारासंह. गुहिल राजा २६०, ३००
कुम्भकर्ण वा कुम्भराज, गुहिल राजा ३०७, ३०९, ३१४, ३१६, ३२०, ३२३, ३२९
कुम्भकर्ण वा कुम्भराज, गुहिल राजा ३०७, ३०९, ३१४, ३१६, ३२०, ३२३, ३२९
कुम्भराज, वहीं जो गजपित ३९५
कुलचन्द, गया का शासक २८९
कुलचन्द, गया का शासक २८९
कुलस्वा, ब्रह्मपाल वर्मन की रानी ७१९
कुलभट, शूरंसन वंश का नायक ६१९
कुलस्तम्भ वा [रल (ग्र.?) स्तम्भ], नायक ६८८
कुलाहित्य, नायक १७७
कुस्पेम्बर्य, नगर ४२२
कुस्थलपुर, नगर ४३०
कुल्तराज, राजा २७९
कुत कीर्ति, विजयपुर के एक नायक का मंत्री ६२६
कुष्णगिर, नगर (क्रग्रेहरि) ४१२
कुष्णगिर, नगर का गुल्त वंशी राजा ५७२
कुष्णग्रस, नायक ६४६

कृष्णराज ( वा श्रंड्त कृष्णराज ? ). नावक ६४ कृष्णराजः कलचुरि (?) राजा ४४८ कृष्णराजः चन्द्रावती का परमार नायक २२० कृष्णराज, परमार राजा ४६ कृष्णराजः राष्ट्रकृट राजा कृष्ण द्वितीय ४२० केयूरवर्षः वही जी कलचुरि युवराज प्रथम ४५० केरल, देश ५३० कल्हण, नदूल का चाहुमान राजकुमार १४० केशव, वहीं जी गोविन्द-केशव ६७५, ६७६ केशिराज, जमङ्गा का नायक ३०८ केङ्गोदः नगर ६९५ कैलासकूट भवन, नेपाल में राजवंभन ५५१, ५५३, ५५३, ५५५, ५५७, ५५१, काकल वा कोकल प्रथम, कलचुरि राजा ४२८, ४३०, ४५० कोकल वा कोक्स द्वितीय, कलचुरि राजा ४२८, ४३१, ४३६, ४५२ काइत वा काइतह, यहपात वंश का पुरुष ५५ काद्दभञ्ज, नायक ६७७, ६७८ कोह हरिवत्स, ६२९ कोट्टूर पहाड़ी ५३० कांण देवीं, आदित्य सेन की रानी ५७२, ५७३, ५०४ कोण्डगाज ६४१ कोण्डवाडु, नगर ३९५ कोमा-मण्डल, प्रदेश ४३० कोलाहल वा कोलाहल अनन्त वर्मने, गेङ्ग का राजा ३७९, ३८६ कोलाहलपुर, नगर ( कोलार ) ३७९-३८६ कोलावताः उद्यान कसरिन की माना ६९० कांसल वा कोशल देश ५३०, ५६३, ६३८ कौरव, वंश २२८, ४४० कोशाम्ब-मण्डल, प्रदेश ६२ क्षितिपाल, कन्नोज का राजा ३१, ३९, ३५१ क्षेत्र वा क्षेत्री । ह वा क्षतिसह, गुहिल राजा ३०५, ३०९, ३१६, क्षेत्रसिहः गज्जुमार २५७ भ्रमसिंह वा खमसिंह, गुहिल राजा २६० ३०९

ख

खगार ( षगार ), राजा २७९ खङ्गार ( षङ्गार ), चूडासमा वंशी मायक २९४ खयरा नगर ९४ खरमह, प्रथम, बह्मभी राजा ५००, ५०६, ५४५ खरग्रह द्वितीय धर्मादित्य, बह्नभी राजा ५०७, ५०८
खरग्रह, बह्नभी राजकुमार ४९९, ५१९, ५१२, ५१३
खरवाण (१), नायक ६७५
खल्वाटिका, नगर (खलारि) ३०२
खस, जाति ५९९
खेटक, ग्राम (कैर) ५०८, ५१६, ५१७
खेतसिंह वा क्षेत्र वा क्षेत्रसिंह, ग्राहल राजा ३०५, ३०९, ३१६
खेमसिंह वा क्षेत्रसिंह, ग्राहल राजा २०५, ३०९, ३१६
खेमसिंह वा क्षेत्रसिंह, ग्राहल राजा २६०, ३०९
खुड़ड वेदीय, ग्राम ४८९
खुम्माण (खुम्माण), ग्राहल राजा २४७, २६०, ३०९
खोजूक वा बाजवर्मन, ककरेडी का नायक १९४, २२८
खोद्विंग, राष्ट्रकृट वेदी नायक ३९९

ग

गगन सिंह, कच्छपँघाट वंशी राजा ९८ गङ्ग वा गाङ्ग, वंदा ३७६, ३७८, ३७९, ३८०, ३८६, ३८८, इ८९, ६९२, ६९४, ६९८, ७००, ७०२, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७ गङ्गदेव, नेपाल का राजा ५८६ गङ्गाधर, मगब्राह्मण कवि ३८१ गङ्गवाडी, देश ३७९ गङ्गा, नदी ६०, ८३, ९४, २०२, १०२, १८०, १८२, १८२ गजपति, कटक के राजा कांपल का उपनाम ३९५ गजरथपुर, नगर ६०० गढ़ादेश, देश ३४२ गण्ड, चन्देह राजा ३५३, ३५४, ३५६ गण्डकी, नहीं ७२ गणपाल (१) नायक ३६१ गणपति, नलपुर का नायक २६७, २७० गणपति, ग्वालियर का तामर नायक ३३७ गणपति नाग, आर्यावर्त का राजा ५३० गतणति व्यास, ऋवि २४५ गया, नगर २७३, २८९, ५९७, ६६८ गयाकर्ण, वा गयकर्ण, कलचुरि राजा ४३५, ४३६, ४४२, ४४३, ४५२, ४५३ गयासुदीन, सुल्तान ( गिगासुदीन बल्वन ) २४२, २५३ गर्वाधुमत, माम ( कुदार कोट ) ५७१ गाङ्गय, गङ्ग का राजा ३७९, ३८६ गाङ्गय देव, क्रळचुरि राजा ३५३, ४२७, ४२८, ४३१, ४३६, ४५२ गाजल, नायक ४३३

गाणदेव, कोण्डवीडु का नायक ३९५ गाधिनगर वा गाधिपुर, नगर ( कन्नीज ) ७६, ९६ गाहडवाल वंश ८०, ८३, ८६, गियासुदीन बलबन, सुलतान २४२, २५३ गिरिका देवी, पुनपाक्ष का रानी ३६२ गीर्वाण युद्ध विकम शाह, नेपाल का गजा ३४४ गुणपुर, माम ४९ ग्रुणमहार्णव, पृवी गङ्ग का राजा ३७६ गुणराज, नायक १९ ग्रणाणेव, पूर्वी गङ्ग का राजा ३७९. ७०२ ग्रणावलाका, नन्न का उपनाम ६५२ गुण्डम. पूर्वी गङ्ग का राजा ३७६, ३७९ सुप्त, राजा ४६०

ग्रप्तराजा ( चन्द्रगुप्त प्रथम और द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और द्वितीय, नरसिंहगुप्त पुरगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कन्द्गुप्त देखें। )

राप्तराजा, मगभ का ५५६, ५७२, ५७३, ५७४ शुर्जार, वंश ३६६, ३६७, ३६८, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२३, ४२४ गुजर प्रतिहार, वंश ३९ गुवाडावह, स्थान १९७

शहरेंसनः वक्तभी राजा ३६५. ४८५, ४८६. ४८७, ४८८, ४८९, ४९८, ५४४ गुहिदेव पात्रः कोण्डवींडु का नायक ३९५

र्यहिलः वदा ५, ३४, ४२, ४८, १२८, २४१, २४७, २५१, २६०, २६४, ३०५, ३०७, ३०७,

३१४, ३१६, ३२०, ३२१, ३२३, ३२५, ३५७, ३५८, ४३६, ४५२

गुहिल, राजा २४७. २६०. ३०६ गुवक प्रथम और द्वितीय, चाहमान राजा ४४

गांकुल ( वा गांत्हण 🖯 ) नायक ६७५. ६७६

गागाँदव, मालव का राजा ३०९

गोगादेव. वडगृजर का नायक २९१

गोग्ग, तामर नायक ३५०

मोग्गिराजः चौलुक्य ( वा चालुक्य 🖹 ) लाट्देश का नायक ३७३. ३७५ गांद्रहक, नगर ( गांध्र ) २३०, ५२०

माप वा गापाचल वा गापाद्वि वा गाप गिरि, पर्वत वा देश ( ग्वालियर ) 🗞, ३१०, ३१३, ३३७, ५४२

गोपराज, नायक ४७६

गोपाल [ प्रथम ? ] पालवंदी राजा ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०,

गौपाल, गाधिपुर (कन्नेज) का राजा ९६ गोपाल, नलपुर का नायक २६७, २७०, गोपाल द्विनीय, पालबंबी राजा ६६२ गोपाल, यादामयूना का राष्ट्रकूट नायक ६२७ गोपालहेव, नायक ४२२ गोपालसाहि, गढ़ादेश का नायक ३४१ गोपीनाथ, गढ़ादेश का नायक ३४१ गोपीनाथ, गढ़ादेश का नायक ३४१ गोपिनाथ, गढ़ादेश का नायक ३४१ गोपिनाथ, गढ़ादेश का नायक ३४१ गोरचदास, गढ़ादेश का नायक ३४१ गोरचन्दकेशव, नायक ६७५

गोविन्वचन्द्र, कन्नीज का राजा ८०, ८३, ८६, ८७, ८८, ८९, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९५, ६७, १६, १००, १०२, १०२, १०३, १०४, १०७, १००, १००, ११२, १२४, १२०, १२२, १२३, १३७, १४२, १८५, १६३,

गोविन्दचन्द्रः कवि (?) ६२७ गोविन्दपाल, पाल (?) बंदीा राजा १७३ गोविन्दराजः चाहमान राजकुमार ४४ गोविन्दराजः नायक १७७, २३७ गोविन्दराजः, राष्ट्रकृटवंदी नायक ३६९ गोविन्द सिंह, गढ़ाँदद्य का नायक ३४९ गोद्युर सिंहबल ६३१

गोसलहेवी, गोविन्दचन्द्र की रानी १३३, १३७ गोसलहेवी, कलचुरि जयसिंह की रानी ४४३, ४५३ गोड, देश ५६, ५६३, ६६६, ६७१, ६७२ गोतम, गोब ६९२ गोतमी पुत्र, वाकाटक राजकुमार ६४१ महपात, बंश ५५, १३१, १३९, १४६

घ

घटोत्कच, राजा, ग्रप्त का पुत्र ४६० घृतदेवी, धन्धुक (बन्धुक ?) की रानी ६४ चक्रपावित, सुराष्ट्र का शासक ४६७ चक्रायुध, राजा ६६०

चण्ड वा चण्डमहासेन, चाहवाण नायक १३ चण्डप, परमार नायक ७२ चण्डका, माम ६१५, ६१६ चण्डवर्मन, कालिङ्ग का राजा ६१६ चण्डवर्मन, शालङ्कायन राजा ७०८ चण्डीहर, तुकालिङ्गाधिपति ६९० चन्दन, चाहमान राजा ४४ चन्दुक, प्रतिहार का नायक १३, ३४९

चिन्द्रेस. वंश ३५, ३६,५४, ५६, ६६.७४, ७९, ९०, १०५, १०६, १०६, ११३, १३८ १४३, १४६, १४९, १५३, १५४, १६५, १८३, १८६, १९३, १९८, २०५, २२८, २२६, २३७, २३८, २४३, २४४, २४४, २५५, २५९ २६५, ३५१, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३६१, ४२८

चन्द्र, कवि ७२

चन्द्रः वादामयूता का राष्ट्रकुट नायक ६२७

चन्द्र. ५२९

चन्द्रक (?), नायक १७७

चन्द्रगुप्त ६३

चन्द्रगुप्त, नायक ६३९

चन्द्रगुप्त प्रथमः गुप्तवंशी राजा ४६०

चल्द्रगुप्त द्वितीयः गुप्तवंशी राजा ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ५३३, ५३४

चन्द्रगुप्त, जालन्धर का राजकुमार ६२२

चन्द्रेक्व, क्रन्तीज का राजा ७८. ८०, ८३, ८६, ८७, १५५, १६३

चन्द्रेल वा चन्द्रेल ३५२

चन्द्रदेव, कोण्डवीडु का नायक ३९५

चन्द्रपाल, कमङ्गा का न। यक ३९५

चन्द्रभट्टारिकादेवी, महेदिय के नायक भोज प्रथम की रानी ४६४

चन्द्रराज, चाहमान राजा ४४

चन्द्रराज, चाहमान राजकुमार ४४

चन्द्रेलखा, चोडगङ्ग की रानी ३८६

चन्द्रवर्मन, आर्यावतं का राजा ५३०

चन्द्रसाहि, गढ़ादंश का नायक ३४१

चन्द्रा, जडजूक की रानी ३५०

चन्द्राचेय, ऋषि वा ( चन्दैल ) वंश ३५, ५४, ५६, १९३, १५३, १९३, ३५५

चन्द्रावती नगर २०२, २१९, २२०, २८४

चलुक्य वैश ४९९, ४२२, ४२२, ४२२

चाच् (वा चाव 🖰) वा चाचिग २५७

चाचिमः चाहुमान राजा २४९, २५०

चा दल नायक २३७

चाप. वंश ३७२

चापात्कट. वंश १३६

भागुण्डगाज, चाहुमान राजा २५०

चानुण्डराज, चालुक्य राजा १३६, १९६, २१५, २१६

चानुण्डगाज, राजा ४३

चामुण्डगाज, परमार नायक ७२

चालुक्य, वंश, ३८६, ३८८

चालुक्य ( वा चौलुक्य ? ) , वंश ३७३

चाव (वा चाच ?) वा चाचिम २५७

चाहड, नलपुर का नायक २७०

न्त्रातमान, वेदा ३५. ४४, १४१. १५१. १५६, १६१, १६२. १८३. १९१

प्राहवाण, वंश १२

चाहुमान, वंश १४८, २५०, २५७, २८०, २८४, ३०९

च्याह्याण, वंश १७०

चित्रकृट, नगर ( चितार ) ३२३

चित्रकृट, ब्राम व। देश ४२८

चिन्तादुग, भवदंव का उपनाम ६३७

चुलुकीश्वरः वंश ५१

चूड़ासमा, वंश २९५, ३०३, ३६४,

चित्ति, देश ८२, १४७, १९४, २३७, ३५३, ३५५, ४२७, ४२८, ४३०, ४३१, ४३५, ४३६,

४३७, ४४०, ४४२, ४४३, ४४९, ४५०, ४५२, ४५३,

चोड़. वंश ३७९

चोड़ वा चोडसिंह, गुहिल राजा २६०, ३०९

चोडिगङ्ग, पूर्वी गङ्गके अनन्त वर्मन का उपनाम १९२. ३७८, ३७९, ३८०, ३८६, ४३९ ४४४, ६९२

चोड़क्वी, नरसिंह द्वितीय की रानी ३८८,

चालकामदिराज, गङ्ग का नायक ७०७.

चालु≆या वश ४५, ५०, ५२, ५३, ६१, ७५, ११९, १२१, १२९, १३५, १३६, १४०, १५०, १६७, १७०, १९६, १९९, २०१, २०२, २०३, २०९, २१२, २१६, २१६, २१८, २१९, २२०, २२१, २२५, २२६, २३०, ३६२, ३७५, ४५०, ४२४, ५२५, ५४८, ६०४,

चौलुक्य वांघला वंश २१९. २२०, २२६, २३६, २३६, २३९, २४५, २४४, २५२, २६२, २६२, २६८, ३६३.

चौतिकक, या चौतुक्य वश ५० चौहाण, वश २५३. च्यवन ऋषी, छिन्दवंश के उत्पन्न करने वाल ५१.

छ

छगलग, सनकाानिक का नायक ४५७ छिङ्गला, माम ६५० छिन्द, वंश ५१, ५९७ छोंहुल, नायक १४७

ज

जकव्ल. तोरमाण शाह (वा शाहि ) का उपनाम ५४० जगांत्सहः गढ़ांदेश का नायक ३४१ जगन्नाथ, गढ़ांद्श का नायक ३४१ जगपाल वा जगसिह, नायक ४३३ जगमल, मेहर का नायक २०५. जङ्जक, कवि ११ जिजिका देवी। प्रतिहार नागभट्ट की रानी ३४९ जङ्जुक, तामर नायक ३५० जनमजय, महाभव गुप्त प्रथम का उपनाम ६८१, ६८५, ६८६ जनमजय, तुकलिङ्ग का राजा ६९० जन्तावुर, माम ३७९ जम्बुयाम, याम ६७१ जयकीर्तिमळ, नेपाल का राजकुमार ५८४ जय गोविन्द, कवि ३४१ जयचन्द्रः कन्नीज का राजा १५५, १५८, १६३, १६६, १६८, १६९, १७१, १७४, १७५, १७६, १७८, १८०, १८२, १८२, १८५, १८९

जयसन्द्र, तृगर्त का राजा ३७०, ५९२ जयजातिमह, नेपाल का राजा ५८४ जयतहरूदी, ग्रहिल तेजासिंह की रानी २५२, जयति सिंह (१), राजा (१) १८४ जयतुङ्ग सिंह, कमादेश का नायक ५९७ जयत्विह, नायक ४३३ जयदेव, नायक ४३३ जयदेव, नेपाल का लिच्छवि राजा ५६३, जयदेव, यहपीत वंश का पुरुष ५५ जयदेव, नेपाल का राजकुमार ५५९ जयदेव परस्वककाम, नेपाल का राजा ५६३

ष्मयधर्ममझ, नेपाल को राजा ५८४ जयनाथ, उद्यक्ति का नायक ४०६, ४०७, ४०८, ४४७ जयन्तराजः नेपाल का राजकुमार ५८४ जयन्तासिह, चौलुक्य राजा २१५ जयन्तसिंह. सम्बलपुर का नायक ३४३ जयपाल, पालवशी राजा ६६० जयपुर, माम ४७३ जयप्रतापमझ, नेपाल का राजा ५८६, ५८७ जयभट प्रथम वीतरागः गुर्जर राजा ३६६, ३६७. ३६८, ४१४, ४१७, ४१६ जयभट द्वितीय, गुर्जरराजा ४२३ जयभट हतीय ४२३, ४२४ जयभेरव जयजोतिमह का दामाद ४८४ जयमाल, प्राग्ज्योतिष का राजा ७१४ जबलक्ष्मी, नेपाल की राजकुमारी ५८४ जयवर्मन्, चन्देल राजा ९०, २३७, ३५४, ३५५ जयवर्मन्, ककरेडी का नायक १९४, २२८, ४४० जयवर्मन्, परमार राजा १७२, १९७, ३६० जयशन्ति, चन्दल राजा ३५, ११३, १५३, २५५ जयाश्रय-मङ्गलरसराज, गुजरात का चीलुक्य नायंक ४२५ जयसिंह, नायक (?) ६२९ जयसिह, चीलुक्य राजा ११९, १२१, १२९, १३६, ५७०, १९६, ५२४, ५४८ जयसिंह. चुडा समा के नायक २६५, ३०३, ३६४ जयासंह, गुहिल राजा ३०६ जयसिंह, राजा २०४ जयसिंह, कलचुरि राजा ४३६. ४४०, ४४२, ४४३, ४५२, ४५३, ४५४ जयसिंह, परमार राजा ६७, २३४. २४४, २७२ जयसिंह गुजरात का चीलुक्य नायक ४१९ जयसिंह-सिद्धचक्रवर्ती, वहीं जो चौलुक्य जयसिंह १९६ जयसिह-सिद्धराज, ६२९, ५२४, ५४८ जय सिंह सिद्धाधिराज, १३६ जयस्कन्ध, नायक ७१५ जयस्थितिराजम्ह, नेपाल का राजा ५६३, ५८४ जयस्वामिन्, उच्चकल्प का नायक ४०६ जवस्वामिनी मोखरि हरिवर्मन की रानी ५७६ जयस्वामिनी, कुमारदेव की रानी ४०६

अयस्कन्ध, नायक ७१५ जयस्थितिराजमह, नेपाल का राजा ५८३ ५८४ जयस्वामिन्, उच्चकल्प का नायक ४०६ जयस्वामिनी, मीखरि हरिवर्मन् की रानी ५७६ जयस्वामिनी, कुमारदेव की रानी ४०६ जयादित्यः विजयपुर का नायक ६२६ जयावली, भास्करवर्मन रिपुचङ्गल की रानी ६२२ जलवर्मन् सिङ्गपुर का नायक ६२२ जलालरीन, सुलतान ( जलालुद्दीन ) २५३ जसधवल ( यशोधवल ), नायक २७९ जसवद्धरा ( यशोवर्धन ), प्रतिहार नायक १३ जसवन्त, नवीनपुर का नायक ३३३ जसानन्द, कवि ४३३ जहाङ्गीर वा जिहाङ्गीर, समाद ( जहांगीर ) ३३२, ३३५ जाइकदेव, सीराष्ट्र का राजा ८ जाइड्क, राजा ५२३ जाउल, तोमर नायक ३५० जाकलवेदी भानुदेव प्रथम की गनी ३८६ जाजल प्रथम, रत्नपुर का नायक ४३०, ४३३, ४४४, ४५५, जाजल्ल हिताय, 8E2, 888, 888 जापिल, बाम १४४, १५९, १६० जालन्धर वैश वा याम ३७०, ५११, ६२२ जाल्हण, नायक १४७ जासलदेवी, राजकुमारी ४४५ जितांकुदा, पूर्वीं गङ्ग का राजा ३७९ जिब्स्गुएत, नेपाल का राजा ५५५, ५७९, ५८० जीवदा, प्रालम्भ की रानी ६७४ जीवरक्षा, नेपाल की राजकुमारी ५८४ जी।वत युप्त प्रथम, मगध का युप्त राजा ५७२ जीवित गुन्त द्वितीय 408 जेजा वहीं जो जयशक्ति ३५३ जजाभुक्ति वा जजाकभुक्ति, देश १८३, जङजाक वहीं जो जयगन्ति ३५९ जेव (जेव?) बाघल नायक ३१८ जेम्द्रराज, नवूल का चाहुमान नायक १४८ जित्रसिंह, गुहिल राजा २६०, ३०९ जैसिघदेव ( जयसिंह ) परमार राजा २४४

जो उजल, नरूल का चाहुमान नायक १४८

भ

मोट, प्रतिहार नश्यक १३, ३४९

Z

टिम्वाणक, माम ( टिमाणा ) २०१, २०८ टोडर, ग्रकबर का मंत्री ३२६

ठ

उपक या ठेवक, मेहर का नायक २७९

E

उम्बर सिंह, प्रमार नायक ७२ डानि प्रथम और द्वितीय, नायक ३१५ डाला, नायक २८९ डुक्स सिंह (?) ग्वालियर का तोमर नायक ३३७ डुक्सरेन्द्र, ग्वालियर का नायक ३१०, ३१३ डिरभट, वक्सभी राजा ५०६ डोम्बक, कीरमान का नायक ३७०

ढ

हिली वा हिली वा हिलिका। माम (हिली) २७४, २७८, २८९

त

तक्षदत्त ५७१
तन्त्रपाल, नायक ४४
तपागच्छा, ३२७
तात, प्रतिहार नायक १३, ३४९
तारा, हर्जरे की रानी ६७४
ताराचन्द्र, गहादेश का नायक ३४५
तिष्याम् तीर्थ, स्थान ६४८
तिष्ठ्रय देव, प्रागज्योतिष का राजा ६६६
तिहुणपाल, राजा १११
तीवरदेव, वहीं जो महाश्चिव तीवरराज ६३८
तुष्ठ धर्मावलोक, राष्ट्रकूट नायक ६५२
तुष्ठ राष्ट्रकूट, वहीं जो तुष्ठधर्मावलोक ६६२
तुरक्ष, दिल्ली का शासक २७८
तेजसिह, राजा २५७

संजः पान, विरधवल का मंत्री २२०, २२२ तेजः सिंह, चन्द्रावती का चाहमान नायक २८०, २८४ तेजः सिंह या तेजस्वी सिंह, एहिल राजा २४१, २५१, १६०, ३०९ तेजस्वी सिंह, गुछित तेजसिंह का उपमाम ३०९ तेरम्बिपाल, है। वयांगी ४५१ तोग्गल (?) राजा ३५९ तोमर, वंश ४४, २५३, ३३७, ३५० तोरमाण ५, ४१, ५४२ तोरमाण शाह (माशाही) जेबल, राजा ५४० त्यांगसिंह, प्रागडयोनिष का राजा ७११

त्रिकालिङ्ग दश १९४, २२८, ३७६, ३७८, ३७९, ३८०, ४२८, ४३७, ४४०, ६८२, ६८२, ६८२, ६८५, ६८६, ६८७, ६९०, ६९२

निगर्त, देश ३७१, ५९९, ४९१ त्रिपुरी, माम (देवर) ३५९, ४३०, ४३१, ४४२ त्रिभुवनपाल, चालुक्य राजा २३० त्रिभुवनपाल, वोशमयूना का राष्ट्रकूट नायक ६२७ त्रिभुवनपाल, युवराज ६५६ त्रिभुवनराय, गढ़ाँदेश का नायक ३४१ त्रिभुवनाहित्य, नायक १७७ त्रिलोचनपाल, कन्नीज का राजा ६०, त्रिलोचनपाल या त्रिलोचनपाति, लाट देश का चीलुक्य नायक ३७५ ज्रकूटक, वंश ४१० ४१२ जैलोक्यमह, वहीगो त्रिलोक्यवर्मन २२९ त्रिलोक्यमह, वहीगो त्रिलोक्यवर्मन २२९ त्रिलोक्यमह, कच्छप घाट के मूलदेव का उपानाम ७६ त्रिलोक्यममं, चन्देह राजा २०५, २२८, २३७, २५५, ३५६ त्रिलोक्यसिंह, रायारिदेव का उपनाम ३८६

द

दक्ष (?) ४ दिचिणकोशल, देश ४३० दिचिणा पथ, देश ५३० दण्डाहिदेश, देश ६१८ दत्तदेवी, समुद्रगुप्त की रानी ४६० दत्तदर्भन, सिंघपुर का नायक ६२२ दह प्रथम, गुर्जर राजा ३६६, ३६७, ३६८, ४१४ दह द्वितीय प्रशान्तराग, गुर्जर राजा ३६६, २६७, ३६८, ४१४, ४९५, ४९५, ४९६, ४२३, ४१७,

दह तृतीय बाहुसहाय, गुर्जर राजा ४२३ बह, प्रतिहार नायक ३४९ दधीचि, एक वंश के संस्थापक २३७ वन्दन (?) राजा (?) २७५ दन्तूक, ककरेडी का नायक १९४ रफरखान, सुलतान ( ज़फ़र खां ) २९७ दमन, एरण्डपल का राजा ५३० दियतीवब्यु, पालवंशी गोपाल प्रथम का दादा ६५६ दलपति, गढ़ादेश का नाथक ३४१ दशपुर, माम (दशोर वा मन्दसीर) ३ दशरथ, अशोकवल का भाई ५९९ दशरथ, मग ब्राह्मण. ३८१ दह्सेन, त्रेकूट का नायक ४१० वादीरायः गढ़ाइंश का नायक ३४१ वानाणंत्र, गङ्ग का राजा ३७६ हामांदर, नायक ३८५ वामोदर, मग ब्राह्मण ३८९ दामोदर, परिब्राजक राजा ४७२, ४८० हामोर, कवि ५ इग्गेंदर वा मिश्र दामीहर ३०२ दामादर गुन्त. मगध का गुन्त वंशी राजा ५७२ दारपराज, गङ्ग का नायक ७०७ वास वंश ६७६ वाहाल, देश १४७ दिग्भंडज, नायक ६७७ दिव (?) भज्ज, नायक ६८० दिवाकरवर्मन, राजा ६२७ दिवाकरवर्मन महीघङ्घल तिङ्घपुर का नायक ६२२ दीर्घरव, तकलिङ्ग का राजा ६९० दुङ्डा, वह्नभी राजकुमार ४८२, ४८२, ४८५, ४८६, ४९८, ५००, दुगेगण ६ दुर्गदामन, शूरसंन का नायक ६११ दुगेभट, ह्रास्सन का नायक ६९९ दुर्गराज, राष्ट्रकृट का नायक ३६९ दुर्गावती, दलपति की रानी ३४९ दुर्जनमह, गहाइश का नायक ३४९ दुर्जय, ककरेड़ी का नायक २२८

दुर्तभराज, चाहमान राजकुमार ४४ दुर्लभराज, चीलुक्य राजा १३६, १९६, २१५, २१६ दुर्लभराज, राजा (?) ५३ दुर्लभा, पुरन्दरपाल की रानी ७१३ दुर्लभादेवी कक्क की रानी १३ देहदेवी, पालवंशी गोपाल प्रथम की रानी ६५६ देथिका फक्क की रानी ६२१ देवखड्ग, राजा ६७३ देवगण, कवि १९२ वेषगुप्त, मगध का गुप्त राजा ५७४, ६४१ देवगुप्तः राजा ५४९ देवट, कवि ९ देवदत्त, नायक ११ देवदत्त काव ४५१ देवधर, कवि १९३ देवपाणि, कवि ४५४ देवपाल, कच्छपघाट का राजा ७६, ८१ देवपाल, कन्नीज का राजा ३२, ३५ देवपाल, पालवंशी राजा ६५७, ६५८, ६६०, ६६९ देवपाल, परमार राजा २५३, २१७, २२४, देवपाल, योदामयृता का राष्ट्रकृट नायक ६२७ देवराज, राजा अदमक का मंत्री ६३० देवराज, परमार राजा ६९ देवराज, राष्ट्रकूट नायक ६२९ देवराज, शूरसंन नायक ६२१ हेवराजः नामर नायक ३५० वेवराष्ट्र,देश ५३० देवलब्धिः चन्द्रह्न का नायक ३५२ देववर्मन, चन्देल का राजा ६६ देववृता, ऋच्छपघाट मूलदेव की रानी 🤏 देवविष्णु, ब्राह्मण ४७० दवशक्ति, महोदय का नायक ५५८, ५६४, देवसागर, कवि ३३३, ३३५, देवसिंह, नायक ४३३ देवसिंह, मिथिला का राजा ६०० देवसेन, याकाटक का राजा ६४४, ६४५ देवाड्य, परियाजक राजा ४७२, ४८०

देवानन्द, कवि ५१ देविशस, नायक ३१५ देवेन्द्रवर्मन, पूर्वी गङ्ग का राजा ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ देवेन्द्रवर्मन, पूर्वी गङ्ग का राजा ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ देवेन्द्रवर्मन (?) पाम ९१ देसल, नायक ४३३ देहेनागादेवी महोदय के नायक महेन्द्रपाल की रानी ५६६ दंष्ट्रसन, बीद्ध योगी ६६८ द्वानिजी,कुलभट की रानी ६११ द्वाणासिंह, वहाभी राजा ४७८ द्वारदेव, नायक ६९२

ध

धक्र, चन्त्रेल राजा ३५, ३६, ५४, ५६, ३५३, ३५४ धनजय कुम्थलपुर का राजा ५३० धन्धुक (वा वन्धुक!), नायक ६४ धन्धुक, चन्द्रावती का परमार नायक २२० धन्धुक, परमार राजा ६९ धन्यविष्णु, मातृविष्णु का भाई ४७५, ५४१. धरणीधर, कवि २६२ धरणिवराह, नायक १७७ धरणीवराह, चाप का नावक ३७२ धरणीवराह, राजा (?) ५३ धरपट्ट, बह्नभी राजा ४८५, ४८९ धरसेन, प्रथम, बह्नभी राजा ४७८ थरंसन द्वितीय. वहभी राजा ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ४९८ धरसेन तृतीय, बह्नभी राजा ५००, ५४५ धरसेन चतुर्थ, वह्नभी राजा ५०२. ४०३, ५०४, ५०५, ५०६, धरसन देव वा धरसेन द्वितीब ३६५ धरसेन, वल्लभी राजकुमार ५१४ धराश्रय जयसिंह वर्मन् गुजरात का चौलुक्य नायक ४२१, ४२२, ४२५ धर्मगुप्त, बोद्ध योगी ६४८ धर्मदास. बाद्ध योगी ६६७ धर्मदेव, नेपाल का लिच्छांव राजा ५१५, ५१३ धर्मग्रेष, विष्णु वर्धन का मंत्री ४ धर्मपाल, पालवंशी राजा ६५५, ६५६, ६५७ ६६०, ६६१ धर्मादित्यः खरमह द्वितीय का उपनाम ५०८ धर्मादित्व, शीलादित्य प्रथम का उपनाम ४९७, ४९८, ४९९, ५००

धर्मादिस्य, विजयपुर का नायक ६२६ धर्मावलोक, तुङ्ग का उपनाम ६५२ धवल, मार्यवंशी राजा ९ धवल, हस्तिकुण्डी का राष्ट्रकूट नायक ५३ भवला, काशी ( ? के राजा बालाहिस्य की रानी ६२३ धारा , बाम ५७, ६७, ११५, २१२, २२४, २३४, २४४, २७२, १५३, ४५२, ५२४ धारावर्ष, चन्द्रावती, का परमार नायक २०२, २२०, थाहिल, कंकरेडी का नायक १९४, २२८, २२९ धांसट, कवि ४२६ धीरनाग, कवि ४४ धुलिभाघट्ट. स्थान ७१ धूमराज, चन्द्रावती को परमार नाथक २२० धूरभट, सीयडीणा का शासक २३ धृतराष्ट्र, नायक ६४६ ध्रवभट, चाप का नायक ३७२ ध्रवभट, चन्द्रावती का परमार नावक २२० धुवदेव, नेपाल का लिच्छवि राजा ५५५,५७९ धुवरंबी, चन्द्रसप्त द्वितीय की रानी ४६० ध्रवशर्मन ४६० ्ध्रवसेन, प्रथम, वह्नभी, राजा ४७८, ५७९, ४८२, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ धवरोन द्वितीय बालादित्य, वक्तभी राजा ५००, ५०२ धुवसेन नृतीय, वह्नभी राजा ५०६, ५०७ ध्रयसम, बह्नभी राजकुमार ५०२, ५०३, ५०८, ५०९, ५१० ध्रभट, शालादित्य सप्तम का उपनाम ५२१

न

नगर, पाम (यही जो कालिक्न नगर) ३७९
नक्नमा, पूर्वीगक्न के यज्ञहरूत की रानी ३८६
नद्दा वा नद्देवी, कीक्रम प्रथम की रानी ४२८
नद्दल, प्राम (नदील) १४०, १४८
नन्दपभञ्जनवर्मन, कलिक्न का राजा ६९७
नन्दराज युद्धासुर, राष्ट्रकूट का नायक ३६९
नन्द्रम, नायक ३४९
निद्दन, आर्थावर्न में राजा ५३०
निद्दन, यार्थवर्न में राजा ५३०
नम्रगुणावलाक, राष्ट्रकुट का नायक ६५२
वन्नदेव वा नम्नद्द्यर, नायक ६३८ ६३९
नन्दुक, चन्द्रल राजा ३५, ५६

नभूतिषण्डकः माम ६५० नयग्रकेतिवेदी, गोविन्दचन्द्र की रानी ९४ मयनपाल, जमहा का नायक ३०४ नयपाल, पालवंशी राजा ६६४, ६६५ नरक, बिष्णुभगवान तथा पृथ्वी का पुत्र ६०४, ७११, ७१३, ७१४ नरभट वा ग्ररहफ, प्रतिहार नायक ५३, ३४९ नरवर्धन, कन्नीज का राजा ५४९ वरवर्भन, नायक २ नरवर्मन, गुहिल साजा २४७, २६० नरवमेन, परमार राजा ८२, ८५, १२५, १२६, १७९, २०४, ३६० मरवाहन, गुहिल राजा ३४, ४२, २४७, २६०, ३०९ नरवाहनइस, नायक ४७३ नरांसेह, गढ़ादेश का नायक ३४१ नरसिंह, कलचुरि का राजा १४७, ४३५, ४३६, ४३७, ४४२, ४४३, ४५२, ४५३ नरसिंह या नृसिंह प्रथम, द्वितीय, नृतीय श्रीर चतुर्थ, पूर्वी गङ्ग का राजा ३४६, \$66, \$69

नरसिंहं गुप्त, गुप्तवंशी राजा ५३९ नरहरिदेव, गढ़ादेश का नायक ३४१ नरन्द्रदेव, नेपाल का राजा ५६३ नरेन्द्रमल वा ग्रमरमञ्ज, नेपाल का राजा ५८६, ५८७ नर्मदा, नदी १७९, ४४३ नलपुर, किला ९८ नलपुर, माम २६७, २७० नवघन, खुडासमा का नायक ३६४ नवसारिका, याम (नोसारी) ४२२ नवीनपुर, माम ( नवानगर ) ३३३ नसरथ, सुलनान ( नसरतशाह ) २९७ नसरदीन, सुलतान ( नासिरुद्दीन महमूद ) २५३ नम्रतशाह, सुलतान २९७ नागदत्त, आर्यावर्त में राजा ५३० नागइस, कवि ६२६ नागभट, महोदय का नायक ५५८, ५६४ नागभट, महोदय का राजकुमार ५५८ नागभद (णाहड ), प्रतिहार नायक १३, ३४९ नागभट्ट, नायक ६१२

नीमिल्लेहेवी, वाचैला वीसलेहेव की सनी २६३ नागसेन, आर्यावर्त में राजा ५३० नागाजुन, नायक २७९ नाथदेव, महासार का नायक २९३ भान, चन्देल भोजवर्मन का मंत्री २६५ नानाकः वायला वीसलदेव की सभा का कवि २४९ नान्दीपुर वा ० पुरी, बाम ४९४, ४२५, ४२७, ४१८ नान्य, राजा ६६१ नान्यदेव, नेपाल का राजा ५८६ नायिकाः जङ्जुक की रानी ३५० नारायण, नायक ६७५, ६७६ नारायण, विहार नगरी का नायक ५८६ नारायण पाल. पालवंशी राजा ६५९, ६६०, ६६१, ६६३ नारायण वर्मन, नायक ३५६ नालन्द (?) भाग ५५६ नाश्वां, निम्बर की रानी ६२५ नासिरुद्दीन महमूद, सुलतान २५३ निक्रमहासात्ति, सेन्द्रक का नायक ४२० निम्बरः राजा ६२५ निम्बार्क, लाटदेश का चौलुक्य (वा चालुक्य?) नायक ३७३ निरिह्नक्रक ४४७ निर्शुण्डिपद्रक, माम ४४८ निष्कलङ्क, सीयडोग्धी का शासक ३१, ३३, ४० निःशङ्कमल, सालवाहन का उपनाम ६१५ निःशङ्कसिंह. उदयक्तर्ण का उपनाम ३८३ नीलहास. नायक ६४६ नालराज, अवसुक्त का राजा ५३० नवर्मन, नलपुर का नायक २७० नृसिंह, नायक ३६१ नसिंह, नेपाल का राजा ५८६ नृसिंह वा नरसिंह प्रथम, दिनीय, तृतीय श्रीर चतुर्थ, पूर्वी गङ्ग के राजा ३८६. ३८८,

नितृभंजः नायकः ६७९ नेपालः, देश ५८७ निह्नितः व वि ५१ नोनझां. रत्नराज प्रथम की रानी ४३० नोहला, युवराज प्रथम की रानी ४५०

पुञ्ज, नायक ६८७

पुष्पा, चन्द्रह यशोवर्मन की गनी ५६

पुरन्दरपाल, प्रास्ड्यातिष का राजकुमार ७१३

पुरगुप्त, गुप्तवंशी राजा ५३९ पुरन्दर, शेव यागा ४५१

पुरुषोत्तम, नायक ३८५, ६९२

Y

पञ्चहंसः वंश ४३३ पञ्चाल देश ६२७ पडिहार ( प्रतिहार ), वंदा १३ पद्मनाग, नायक ११ पद्मपाल, कच्छपघात वंशी राजा ७६, ८१ पद्मासंह, गुहिल राजा २६०, ३०९ पद्माजित्य, नायक ५७७ पद्मावतां, माम ५५ पश्चिनी, कक्क की रानी ३४९ परचक काम, नेपाल के राजा जयदेव का उपनाम ५६३ परबल, राष्ट्रकृट वंशी नायक ६५७ परमर्दिन्, नायका ३०० परमाद्ने, चान्यस्साजा ६९,७०,९५३,९५४,१६५,१८३,१८६,१९३,१९८,२३७,२५५,३५६ परमार, वंश ४६, ४९, ५३, ५७, ६७, ६८, ७२, ७३, ८२, ८५, ११५, ११७, १२६, १७९, १९७, २०२, २०४, २०६, २०७. २१३, २१७, २१९, २२०, २२४, २३४, २४४, २७२, ३५९, ३६०. ३६९, ४३६, ४५२, परित्राजक, वंश ४७२, ४७४, ४७७, ४८० ५४३, पर्यादत्त. सुराष्ट्रका शासक ४६७ पलक्का याम वा देश ५३० पशुपतिः राजा ५४२ पाटलिपुत्र, स्राम ( पटना ) ४३३, ४५८, ६५६, ५६३ पाण्डव, वंश ६३६, ६३७, ६३८ पाण्डुवर्मन् नायक ६२४ पार्थिव, जाति (?) ६१८ वियरोज साह, सुलतान ( फ़ीरोज़ शाह ) २८९ विष्टपुरः माम ५३०

युरुषीत्तमः मग ब्राह्मण ३८५ पुरुषोत्तम, चन्देह परमर्दिन का मंत्री ५९३ पुरुषोत्तमः वही जो भट्ट पुरुषोत्तम ६९० पुरुषात्तम सिंह, क्रमदिश का नायक ५९७ पुलकक्तिसज्ज-अवन्तिजनाश्रय, गुजलत का चीलुक्य नायक ४२५ पुलकेशिवह्नभ, पृत्री चौलुक्य राजा सत्याश्वय पुलकेशिन् द्वितीय ४२५ पुलकासि, चापवंशी नायक ३७२ पुलिन्द्र सनः कलिङ्ग का नः यक ६९५ पुष्पपुर, माम. वहीं जो पार्टलिपुत्र ५६३ पुष्यंगा. नायक ७१५ पुनपाक्ष, नायक ३६२ पूर्णपाल नायक ६४ पूर्णगाजा नामग नायका ३५० पूर्णीक, माम ५१२ प्लेण्डक 🥀 ), ञ्राम ५०७ पृथिविमूल, राजा ७१० पृथिविवर्मन्, पूर्वी गङ्ग का राजा ६९४ पृथिविषेण, वाकाटक वेशी राजा ६४०, ६४१, ६४४ पृथिवीपालः नदृत का चाहुमान नायक १४८ ष्ट्राथवीवलभ, निकुम्भल्लशक्ति का उपनाम ४२० पृथ्रदकः साम ( पहेवा पहाअ ) ५६८ ष्ट्रविदेव प्रथमः रस्नपुर का नायक ४३०, ४४४ पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नपुर का नायक ४३२, ४३३, ४३८, ४३९, ४४४; ४५५ पृथ्वीदेव तृतीयः स्त्नपुर का नायक १९२ पृथ्वीधर, कवि ४३५ पृथ्बी नारायण शाह. नेपाल का राजा ३४४ पृथ्वीपाल, राजा १११ पृथ्वीराज, चाहमान राजा १५६, १६२, १८३, १९१ पृथ्वीराज, गढ़ाँदश का नायक ३४१ पृथ्वीराज, यहिल राजकुमार ३२५ पृथ्वीवर्मन् चन्देह राजा १२३, १५३, २३७, ३५४ पृथ्वीश, वही जो पृथ्वीदेव प्रथम ४३० पृथ्वीश्विकाः कत्रीज के राजा मदनपाल की रानी (?) ८४ पृयमला, जसधवल की रानी २७९ परुज साहि, सुलनान ( रुकनुद्दीन फ़रिगेज शाह प्रथम ) २५३ परोज, यवनो का राजा (फीरोज शाह) ३०५

परोज साहि. सुलतान ( फ़ीरोज़ शाह ) २९९ पहापेहि, नग्भट का उपनाम ३४९ पौषण ( सूर्घ ), वंश ६१५

प्रकटादित्य, काशी (?) का गजा ६२३ प्रनाप, नायक २१४

प्रतापः राजा २७५

प्रताप वा प्रतापमल, वजी जो जय प्रसाप मल ५८६, ५८%,

**प्र**तापधवल, जापिल का नायक १४४, १५९, १६०

प्रतापसल, वहीं जो जय प्रताप सल ५८७

प्रतापनळ, वाघेला राजकुमार २४९, २६२, २६८

प्रतापवर्मन्, चन्देह राजकुमार ३५५

प्रतापाद्त्य, गडाइंश का नायक ३४१

प्रतिहार (पिंडहार), वंश १३, ३४९

प्रवीप्तवर्मन् सिङ्गपुर का नायक ६२२

प्रचालिका, वरुणंसन की रानी ६१४

प्रभञ्जन, परिव्राजक राजा ४७२, ४८०

प्रभाकर, राजा ७१०

प्रभाकर वर्धन, क्रेंत्रेज का राजा ५४९

प्रभावतिगुप्ता, रहसेन हितीय की रानी ६४०

प्रभास, नायक १७७

प्रभास, महोदय के नायक भोज प्रथम का उपनाम (?) ५५८

प्रभास, याम २९०

प्रयाग, ( इलाहाबाद ) ६०, १६६, ४२८

प्रवरपुर, याम ६१९, ६२१

प्रवरसेन प्रथम, वाकाटक वंशी राजा ६४१, ६४४

प्रवरसेन द्वितीय, वाकाटक वंशी राजा ६४२, ६४२, ६४३, ६४४,

प्रज्ञान्तराग, वह ब्रितीय का उपनाम ३६६, ३६७, ३६८, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८,

प्रशान्त शिव, योगी ४२६

प्रसर्वज्ञ, कवि १२९

प्रसिद्धधवल, वहीं जो कलचुरि मुग्धतङ्ग ४२८

प्रस्हादन, चन्द्रावती का परमार नायक २०२, २२०

प्रागुज्यातिष. देश ६६६, ६७४, ७११, ७१२, ७१३, ७१४

प्राग्वाट, देश ४५२

प्राणनारायण, विहारनगरी का नायक ५८६

मालम्भ, प्राग्उयंतिष का राजा ६७४

क

फक्कः शूरेसन वंशी नायक ६११ फल्गुयाम, ६७२ फ़्रीराज्ञशाहः सुलतान २८९, २९१, ३०५

बुद्धगुप्त, राजा ४७५

ब

बन्धुवर्मनः दशपुग का शासकः, ३ बप्प वा बप्पक, गुहिल राजा २४७, २६०, ३०९ बलवर्मन, नायक ६२४ बलवर्मन, राजा ६५७ वलवर्मन, आर्यावर्न का गजा ५३० बलवर्मन, प्राग्ड्यातिष का गंजा ७१४ बलादिस्य, कलिङ्गाधिपात ३७९ बलिराज, नदूल का चाहुमान नायक १४८ बहाल, मालव का राजा २२०, ५२४ बहालसेमः सेनवंशी राजा ६७०, ६७२ बाई हरीर ३१९ बाउक, प्रतिहार नायक ३४९ बाघलंदेवी. अनियङ्क की रानी ३८६ बारप्प बा बारप्पराज, चीलुक्य (बा चालुक्य ?) लाटदेश का नायक ३७३, ३७५ बालप्रसाद, हस्तिकुण्डी का गष्टकुट नायक ५३ बालप्रसादः मदूल का चाहुमान नायक १४८ बालवलभी भुजङ्ग, भट्ट भवदेव का उपनाम ६८९ बाल हर्ष, कलचुरि का नायक ४२८ बाहदर साह, सुलतान (बहादुर) ३२३ वाहुन्द, माम २७५ बाहुसहाय, तृतीय दद का उपनाम ४२३ बालादित्य, काशी (?) का राजा ६२३ बालादिस्य, मगध (?) का राजा ५७४ बालादित्य, द्वितीय ध्रुवसेन का उपनाम ५०० बालार्जुन, शिव गुप्त का उपनाम ६३९ बिल्हण, कीरमाम का नायक ३७० बुद्ध, कीरघाम का नायक ३७० बुद्धकीर्ति, कवि ५६३

सुद्धभद्गः बीद्धयागी ६३० सुद्धवर्मगाज गुजरात का चीलुक्य नायक ४१९ वृहत खाटरगच्छ ३२८ वृहत्गृहः प्राम ६२४ साधिदवः किसी पालवंशी का मंत्री ६६६ बीधिवर्मन्, बीद्ध योगी ६५९ ब्रह्मकात्रयः जाति ६६९ ब्रह्मकात्रयः जाति ६६९ ब्रह्मकात्रयः जाति ६६९ ब्रह्मकात्रयः जाति ६६९ ब्रह्मका, गयपुर का कलचुरि नायक २९९, ३०२ ब्रह्मनः कीर ग्राम का नायक ३७० ब्रह्मपालगर्मन, प्रागुज्योतिष का राजा ७९१, ७१२, ७१३ ब्रह्मयालगर्मन, प्रागुज्योतिष का राजा ७९१, ७१२, ७१३

भ

भक्तापुरी, याम (भात गांव) ५८४ भगदत्त, राजा वा राजवंश ५६3 भगदत्तः प्रागुज्योतिष का कल्पित् राजा ६७४, ७३५ ७२३, ७२४ भगवन्पुर, माम ४९ भगीरथ, राजा ६५१ भक्ज, वंश ६७७, ६७८, ६७९, ६८० भटक्क वा भटाका, बल्लभी का नायक ३६५, ४७२, ४७८, ४८५, ४९४ भट्ट पुरुषोत्तम, कवि ६९० भट्ट भवदेव बालवल्लभी भुजङ्ग, राजा हरिवर्मन् का मंत्री ६९१ भट्ट सर्वग्रुप्तः किब ६ भह वसुदेव कवि ६२२ भट्टार्क अथवा भटार्क, बल्लभी राजा ३६५ भाइक देवराजः नायक ३४९ भद्र, देश ६५६ भद्र, कवि ५७१ भद्रपतनक ( 🖁 ), याम ४९३ भद्रा, हरिश्चन्द्र की पत्नी १३, ३४९ भद्रोपात्त (१), ग्राम ४९४ भरुकच्छ, याम (ब्रोच) ३६६, ३६७, ३६८, ४८७, ४४४ भर्तृटाट्टनक (?) याम ४९६ भर्तृभट, गुहिल राजा २४७, २६०, ३०९ भम, प्रभास का नायक २९०, २९२ भवदव नायक ६३७

भैवंगामः नामजिव का नायक ६४५ भवानी दास, गढ़ादेश का नायक ३४९ भवानी ज्वालामुखी, स्तात्र ५९३ भविष्य, राष्ट्रकट का नायक ६२९ भव्विराजः किली अदमक राजा का मंत्री ६३० भाकाः महोद्याधिपति गंहन्द्रपाल का उपनाम ५६४ भाकमिश्रः युदराज प्रथम का मंत्री ४४९ भाग्यदेवी. पालवंशी राज्यपाल की रानी ६६२ भाग्यदेवी. शूरसेन तथा अंग्रुवर्नन की बहिन भागदेवी की पुत्री ५५३ भाणुशक्तिः सन्द्रक का नायक ४२० भान 🧘 अधिकारी ५२९ भानुगुप्त, गजा ४७६ भानुंदवः जमङ्गाधिपाति ३०८ भानुंदद प्रथम, दितीय भीर हतीय, पृदींगङ्ग के राजा ३८६, ३८८ भावमित्र, गढांदश के नायक ३४१ भायित, नायक ४३३ भारतीचन्द्र, गढ़ाउँश का नायक ३४१ भारांदाव, जाति वा वंदा ६४९ भाव-इहस्पति. पुजेरी ५२४. ५४८ भास्कर, नायक ३८३ भास्करभट, कवि ६३७ भस्कर वर्मन--रिपुषङ्कल, सिचपुर का नायक ६२२ भिक्षुदास, नायक ६४६ मिलादित्य वा मिलको प्रतिहार नायक १३. ३४६ भीम, सिधिला का राजा ६६६ भीम प्रथम, चीलुक्य राजा ६९, १३६, १९६, ३५९ भीम द्वितीय, चीलक्ष्य राजा १९६, १९९, २०१, २०२, २०३, २०६, १२२, २१५, २१६,

२१८, २१९, १२१, २२५, २२६, २३०, ५४८ भीम, द्वितीय वा प्रथम (?) चालुक्य राजा ६०४ भीमपाल, नायक (?) ४५६ भीमपाल, वोद्यामयुता का राष्ट्रकृट नायक ६२७ भीमरथ, महाभवसुप्त द्वितीय का उपनाम ६८६ भीमवर्मन् , नायक ४६८ भीमांकि, षट्त्वा नायक २९६ भुजबल, सुवर्णपुर का नायक ४४४ भुवन, करियाम का नायक ३७० भुजवेदयी, देववर्मन की माता ६६ धुवनपालः वादामष्ट्रता का राष्ट्रकूट नायक ६२७ भुवनपालः फच्छपधात मूलदेव का उपनाम ७६, ८१ भुवनसिंहः गुहिल राजा ३०९

सुवनैकमल, कच्छपघात वशी महीपाल का उपनाम ७६ भूपो वा भूवा, वलभी राजकुमारी ४८७, ४८८ भूपोलसाहि, गढ़ोदेश का नायक ३४१

भूपालसिंह, नेपाल का राजा ५८६ भूपालेन्द्रमह, नेपाल का राजा ५८९ भूमिपाल, ऊमङ्गा का नायक ३०८ भूमिलिका, माम (भूम्ली) ८

भृषिका देवी, देवशक्ति की रानी ५६४, ५५८ भूवा वा भूषा ४८७, ४८८ भूषण, किन्द्र का नायक ५१ भृगुकच्छ, घाम २०६

भरव, नायक १७७ भरवन्द्र, जमङ्गा का नायक ३०८ भेलस्वामिन्, बाम (भिल्सा) ११३ भोगभट, प्रतिहार नायक ३४९ भोगदेवी, अंशुवर्मन की बहिन ४५३ भोगादत्यः नायक १७७ भोगबर्मन्, मौखार का राजा ५६३

भोगवर्मन् , शूरसंन और भोगदेवी का पुत्र ५५६ भाज, कन्नोज का राजा १४, १५, १६, १७, १९, ४२८, ४५०, ५६८

भोज, ग्रहिल राजा २४७, २६०, ३०९ भोज, राजा ८०

भोज प्रथमः महोद्देय का नायक ५५८, ५६४ भोज द्वितीय ,, ५६६ भोज, परमार राजा ५७, ६७, ७४, ८२, ८५, २०४, ३५३, ३५९ भोज प्रांतहार नायक ३४९ भोजदेव, नायक १७७, ४४५ भोजवर्मन, चन्देल राजा २६५, ३५६

भाटवर्मन् , राजा ६१६ भाजिङ्गदेव, नायक ३०२ भाम, वंद्य ७११

भ्रप्रशालिमालि, माम ६५०

म

मग वा शाक्षत्रीपीय ब्राह्मण ३८१ मगभ, उदा ३८१, ५५६, ५६३, ५७२, ५७३, ५७४, ६५० मङ्कुणदर्वा (वा सद्गुणद्वी १). राजराज तृतीय की रानी ३८६ मङ्गलदंली, तामर बज्जट की रानी ३५० मङ्गलरसराज, जयाश्रय का उपनाम ४२५ मङ्गलराजः नायक ५७९ मङ्गलगाज, कच्छपघात वंशी राजा ७६ मञ्जुनन्डिन्, कवि ५९७ मदमद सिंह, सालवाहन का उपनाम ६१५ मठर, वेश ६८७ माणिकण्ड, कांव ७६ मण्टराज, केरल का राजा ५३० मण्डन, परमार नायक ७२ मण्डपदुर्ग, ग्राम २०४ मण्डपपुर, ग्राम (माण्डु) ३०४ मण्डल, नायक २७६ मण्डलिक वा मण्डलीक प्रथम और द्वितीय, खडासमावंशी नायक ३०३. ३६४ मण्डली, माम २३६ मण्डलीक, नायक २७६ मतिल, आयांवर्त का राजा ५३० मत्तमयूर. एक सम्प्रदाय का योगी ४२६ मत्तमयुर, माम ४५१ मत्तमग्रुर नाथ, शव योगी ४५० मत्तिल. ७१६ मथनदेव, गुर्जरप्रतिहार नायक ३९ मथन सिंह, गुहिल राजा २६० ३०९ मदन, नायक ३१५ मदन, गाधिपुर (कन्नीज) का गजा 🥀 ) ९६ मदन, वही जो चन्देल मदनवमन् २३७ मदनदेव, वहीं जो कठोंज का राजा मदनपाल ७८ मदनदेवी, लवण प्रसाद की रानी ३६३ मदनपाल, कत्रीज का राजा ७८, ८०, ८३, ८४, ८६, ८७, १५५, १६३ मदनपाल, पाल वंशी राजा ६६७ मक्नपाल, बोक्समयुता का राष्ट्रकृट नायक ६२७ मदनवर्मन, चन्देल राजा १०५, १०६, १०८, ११३, १३४, १४३, १४६, १४९, १५३, १९३, २५५, ३५४, ३५५,

मदनसिंह, गढ़ादेश का नायक ३४९ मदप्रतीहार ( वा अप्रतीहार ? ) याम ५०१ महाफर-साह, सुलतान (मुज़फ्फ़र द्वितीय) ३२३ महालि, जयादित्य का मंत्री ६२६ मधुकर साहिः गढादेश का नायक ३४१ मधु-कामाणव, पूर्वी गङ्ग का राजा ३७६, ३७६. मधुमती, याम (महुवा) २३५ मधुसूदन, नायक ३८५ मनोरथ, मग ब्राह्मण ३८१ मनोरथ, (मुरारि का पुत्र) कवि ६६६ मनोरथ (सींइ का पुत्र). कवि १८५ मनोहर सिंह, गढादेश का नायक ३४१ मम्म (इश्विमन्) ५७१ मम्मट, हन्तिकुण्डी का राष्ट्रकूट वंशी नायक ३०, ५३ मयतहा, लक्ष्मणचन्द्र की रानी ३७० मय्य नगरी, याम २१० मयूर, नायक ३४६ मयूराक्ष, विद्ववर्मन का मंत्री २ मरुम्थली, देश (मारवाड़) ३२० मर्यां सागर. कलचुरि (?) वंशी राजा ७१ महः, नायक २७९ मह्नद, गुहिल राजा २४७ भहर्व जमङ्गा का नायक ३०८ मल्हणः छिन्ड वंशी नायक ५१ महमन्द साहि वा महम्मद साहि सुलतान (मुहम्मद इब्र तुगलक) २७७, २७८ महपूद वा महमूद, सुलतान (महिमूद बक्र) ३१८, ३२३ महम्मद साह (युहम्मद शाह) ५६४ महाकान्तार, देश ५३० महाजयराज, नायक ६३२ महानन्द, नायक १७९ महानामन, बौद्ध ४९५, ५४६ महाभवगुष्त प्रथम जनमेजयः तृकालङ्ग का राजा ६८१, ६८२, ६८३, ३८४, ६८५ महाभवगुष्त द्वितीय भीमरथ, तुकालङ्ग का गचा ६८६. ६८७ मयायक वा महायिक, गुहिल राजा २४७, २६०, ३०९ महालक्ष्मी, गुहिलरानी ३४ महालक्ष्मी देवी (?), नरसिंह गुप्त की रानी ५३९

महाशासुप्त ययानि, हकालिङ्ग का राजा ६७८. ६८५. ६८६

महाशिव-तिवरगाजः कोसल का नायक ६३८ महासार आम ( मसार ) २९३ महासिह, गढाँदश का नायक ३४९ महासुद्व राज, नायक ६३३, ६३४ महासन ग्रप्त, मगध का ग्रप्तवंशी राजा ५७२ महांसन गुप्त देवी. ऋदित्यवर्धन की गर्ना ५४९ महिभल वा महीतल वा महीयल, कन्नीज के राजा चन्द्रदेव का पिता ८०. ८३. ८६ महिन्द्रवर्मनः पृवीं गङ्गका राजा ६६४ महिपाल, नायक ६४ महिपाल, प्रथम और तिद्वीय- चुडा समा वंशी नायक्ष ३०३. ३६४ महिषराम, चाहवान नायक १२ महीघंघल, सिंघपुर के नायक दिवाकर वर्मन का उपनाम ६२२ महीचन्द्र, ७८, ८७, १५५, १६३ महीतल वा महीयल. वहीं जा महिभल ८३, ८५ महीदेव, नेपाल का लिच्छांव राजा ५६३ महीदेवी देवी. महोदय के नायक महन्द्रपाल की रानी ५६६ महीधर मग ब्राह्मण, ३८६ महीन्द्र ( वा महेन्द्र ? ), राजा ५४ महीन्द्र मह ( महन्द्रमह), नेपाल का राजा ५८७ महीप, वाघेला नायक ३१८ महीपति, चडासमावशी नायक २९५ महीपाल, नायक ३१५ महीपाल, राजा ३७२ महीपाल, क्रच्छपघान वेशी राजा ७३, ८२ महीपाल, कन्नोज का राजा २५ महीपाल, पाल वंशी राजा ५९, ६६२, ६६३, ६६४ महीश राजा २८४ मंहरदू, नदूल का चाहुमान नायक १४८ महेन्द्र ( वा महीन्द्र ? ), राजा ५३ महेन्द्र, कांसल का राजा ५३० महेन्द्र, पिष्टपुर का राजा ५३० महेन्द्रमळ, नेपाल का राजा ५८५, ५८६, ५८७ महेन्द्रपाल. कन्नीज का राजा १७. १९, २५, ३५० मंहन्द्रपाल, महोदय का नायक ५६४, ५६६ महेरा वा महेरवर, कावि ३१६, ३२०

महरवर, नायक २३७

महेदवर नाग, नायक देश्व

महोदयः याम ( कन्नीज ) ५५८, ५६४, ५६६, ६६० महमूद वैक्रर, सुलतान ३१८, ६१९, ३२३ माणिक्य, शाक्रम्भरी राजा २७५ माणिक्यवर्मन राजा ६१६ मातृचट, ५४२ मातृविष्णु, नायक ४७५, ५४१ मातृशर्मन, कवि ६४ माधव, भानुगुप्त का सामंत (१) ४७६ माधव, कवि ३५, ६७४ माधवगुप्त, मगध का गुप्तवंशी राजा ५७२, ५७४ माधववर्मन, कलिङ्ग का नायक ६९५ माधववर्मन, विष्णुकुण्डिन का राजा ७०९ माधवसिंह, गढाँदश का नायक ३४१ मान, वंश ३८१ मानगृह, नेपाल में राज सदन ५०१, ५१९, ५४७, ५५५, ५७९ मानदेव, नेपाल का लिच्छवि राजा ५१५, ५१८, ५६३ मानदेव, नेपाल का राजा ५८२ मानपुर, माम ६२९ मानवासिंह, राजा २७५ मानसाहि, ग्वालियर का तांभर नायक ३३७ मानसिंह, राजा ३३० मानाङ्क, राष्ट्रकट वंशी नायक ६२९ मामक 🤼 ), नायक ३६१ मारसिंह, गङ्ग का राजा ३७९ मालव, देश ७२, २२०, ३०४, ३०९, ३५९, ३८६, ४३६ माइट, प्रहपति वंश का पुरुष ५५ मि त्रवर्मन, नायक ७१० मित्रसेन, ग्वालियर का तोमर नायक ३३७ मिथिला, देश ५८७, ६००, ६६६ मिश्र रामोदर, कावि ३०२ मिहिरकुल, राजा ३४८, ५४२ मिहिरलक्ष्मी, रविषेण की रानी ६१४ मुइज्जुद्दीन बहाम, सुलतान २५३ मुक्तसिंह, चुडासमा वंशी नायक ३०३ मुखर, वहीं जो मीखरि ५७५ मुग्धतुङ्ग, वही जो कलचुरि प्रसिद्धधवल ४५० धुजक्फर द्वितीय. धुलतान ३२३

मुज्जराज. प्रमार राजा ५३, ८२ मुद्रगगिरि. माम ( मुंगेर ) ६५७. ६६० मुरारि, कवि ६६८ मुरुण्डदेवी वा मुरुण्डस्वामिनी, जयनाथ की रानी ४०८, ४१२ मुहम्मद इब तुगलक, सुलतान २७७, २७८, २८२ मुहम्मद शाह ५९४ मूर्तिगण, शव योगी ६२७ मूलदेव, नायक ६९२ मूलदेव, कच्छपघात वंशी राजा ७६ मूलराज प्रथम, चीलुक्य राजा ४५, ५०, ५२, ५३, १३५, १३६, १९६, २०९, २१५, २१६,

मूलराज द्वितीय, चौलुक्य राजा १९६, ५४८ मूलराज, वांघल नायक ३१८ मृगावती, गढ़ाँदश के नायक हृद्येश की पुत्री (?) ३४९ मेघचन्द्र, तुगर्त का राजा ५९३ मेघवेन, ग्राम ५०९ मेदपाट, देश ( मेवाड ) २४७. २५१. २६०, २६४, ३०५, ३०७, ३०९, ३१६, ३२०, ३२५ मेरुवमन्, राजा ६२७ मेलग वा मेलिग, चूडा समावंशी नायक ३०३, ३६४ मेलिंग, नायक २७९ मेहर, वंश २०१, २०८, २७९ मेत्रक, वेश ४७८ माकल, गुहिल राजा ३०५, ३०७, ३०९, ३१६ मोकल ३११ मोकल सिंह, चूडासमावंशी नायक २६४. २९५ माकलसिंह, वांघला नाबक ३५८ मोमल देवी, परमार यशीवर्मन की माता (?), १९७ मीखरि, वेश ५६३, ५७२, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८ मीये वंश ९ म्लच्छ २७८. ७११

य

यक्षपाल. गया का नायक ६६८
यक्षमह, भक्तापुरी का शासक ५८४
यक्षमह, नेपाल का राजा ५८६, ५८७
यज्ञर्यमम्, मौखरि राजा ५७८
यज्ञर्यमम्, सिघपुर का नायक ६२२
यज्ञिका, शुरसेन नायक देवराज की रानी ६११

यम्ना, नहीं ८०, ८६ ययातिः महाशिव गुप्त का उपनाम ६८५, ६८६ यथाति नगर, माम ६८६, ६८७ यवन, राजा पराज ३०५ यशचन्द्र, गढ़ाँदश का नायक ३४१ यशःकर्ण, गढ़ाँदेश का नायक ३४५ यद्याःकर्ण, कलचुरि राजा ९७, ४३१. ४३५, ४३६, ४४३, ५५२, ४५३ यशःपाल, राजा ६२ यशोदेव, नेपाल का राजा ५८१ यशोदेव, कवि ८२ यशादेवी, हमन्तसेन की रानी ६६९ यशोधर, नायक १७७ यशोधर्मन् वा यशोधर्मन्-विष्णुवर्धनः राजा ४. ३४८ यशोधवलः चन्द्रावती का परमार नायक २२० यशोबल वा अतियशोबल, महपतिवंश का पुरुष ५५ यशोभीत, कलिङ्ग का नायक ६९५ यशोगात देवी, प्रभाकरवधन की रानी ५४९ यशाराजः नायक ४४५ यशोरात, वरिक वंशी नायक १ यशावर्धन ( जसवद्भण ), प्रतिहार नायक ५३, ३४९ थशावधनः वरिकवंशी नायक १ खशावर्मन, चन्दे**ल राजा ३५, ५४, ५६**-३५२ यशोवर्मम, चन्द्रह राजकुमार ५९३ यशीवमन, परमार राजा १६५, १६७, १२६, १७९, १९७, २०४, ३६० यशोवियह, कत्रोंज के राजा चन्द्रदेव का दादा ७८, ८७, १५५, १६३ बाह्ब, वंश ३०३, ३६४, ६२२ यादवरायः गढ़ाद्दा का नायक ३४१ युद्धासुरः नन्दराज का उपनाम ३६९ युवराजः कच्छपघात वंशी राजा ७४ युवराज प्रथम, कलचुरि राजा ४२८. ४४९, ४५० योगदेव, एक पालवेशी राजा का मंत्री ६६६ योगनरेन्द्रमल, नेपाल का राजा ५९० यागमती, नेपाल का राजकुमारी ५९० योगराज, ग्राहेल राजा ३०९ योगिनीपुर, याम ( दिल्ली ) २९७ योध, मरुस्थली ( मारवाड् ) का नायक ३२० याधेय, जानि ६२०

₹

रघुनायः गढाँदश का नायक ३४१ रजःपाल, नायक ३६१ राज्जिलः प्रतिहार नायक १३, ३४९ रणकेसरिन् , भवदेव का उपनाम ६३७ रणयह 🛾 जयभट प्रथम ], वीतराग का पुत्र ४१६ रणच्छोड, कांव ३४० ग्राबहादुरशाह. नेपाल का राजा ३४४ रणभञ्जा, नायक ६७७, ६७८, ३७९ रणभीत, कलिङ्ग का नायक ६२५ रणमञ्ज. मरुस्थली ( मारवाड़ ) का नायक ३२० रणवङ्क मळ ( ? ). हार्रकालंदव का उपनाम ३८४ रणविकान्त, बुद्धवमराज का उपनाम ४१९ ग्णांसह, महस्वेशी नायक २०८ रणसिंह, गुहिल राजा ३०९ रण ( ल 🖰 ) स्तम्भ ( वा कुलस्तम्भ ? ), नायक ६८८ रगाणेव, पूर्वीगङ्ग का राजा ३०९ रण्डवे. याम १८०, १८१, १८२ रगण्यवी, पालवंशी धर्मपाल की रानी ६५७ रत्नकुमारिका, सम्बलपुर के नायक जयन्तांसह की रानी ३४३ रत्नदेव प्रथम रत्नपुर का नायक (रत्नराज देखा ) रत्नदेव द्वितीय, रत्नपुर का नायक ४३२. ४३३, ४३९, ४४४, ४४४, ४५५ रत्नदेव तृतीय, रत्नपुर का नायक १९२, ४४४ रत्नपाल, कवि २३७ रत्नपालवर्मन् , प्राग्ज्योतिष का राजा ७११, ७१२, ७१३ ग्त्नपुर, त्राम ५६२, ४३०, ४३२, ४३३, ४३८, ४३९, ४४४, ४५४, ४५५ रत्नमळ, नेपाल का राजा ५८६, ५८७ रत्नराज वा रत्नेश प्रथम, रत्नपुर का नायक ४३०, ४४४ ग्त्नसिंह, गुहिल राजा ३२३ रत्नासंह, कांब १९२. ४३९ रत्नसेन, गढादेश का नायक ३४१ रढादवी, सालबाइन की रानी ६१५ रल (ण?) स्तम्भ (वा कुलस्तम्भ?), नायक ६८८ गविषेगा, नायक ६२४ र्गवसाम्ब, नायक ६४६ राघव, पूर्वी गङ्ग का राजा ३८६ राघवर्चतन्यः कांव ५८३

राजकुलगच्छ ५९२ राजदवः नायक ४४५ राजभङ्ज नायक ६७८ राजमती, जयप्रतापमह की रानी ५६८ राजमल, गुहिल राजा ३१६, ३२०, ३२१, ३२३, ३२५ राजमाल, वंश ४३३ राजराज प्रथम. पूर्वी गङ्ग का राजा ३७८, ३७९, ३८६ राजराज द्वितीय, पूर्वी गङ्ग का राजा ३८६, ६९२ राजराज तृतीय पूर्वी गङ्ग का राजा ३६६ राजलदेवी, रानी ३६९ राजहेंदवी, स्थितिमझ की रानी ५८४ राजला, पृथ्वीदेव प्रथम की रानी ४३० राजसिंह, गढादेश का नायक ३४२ राजिस्हिः षट्तृंश घंशी नायक २९६ राजसिंह, इन्द्रवर्मन का उपनाम ६९८, ६९९ राजसुन्दरीः राजराज प्रथम की रानी ३७८, ३७९, ३८६ राजि, चालुक्य राजा ५० गजेन्द्रचील, चीड का गजा ३७८ राजेन्द्रवर्मन. पृवी गङ्ग का गजा ४०२ राजेन्द्र विक्रमशाह, नेपाल का राजा ३४४ राज्यपाल, कन्नोज (?) का राजा ६०, ८२ राज्यपाल, पालवंशी राजा ६०२ राज्यपाल, कन्नाज के राजा गोविन्दचन्द्र का पुत्र १२४ गाज्यपाल, पालवंशी देवपाल का पुत्र ६५७ गज्यपुर, माम ( शजारगढ ) ३९ राज्यमती, जयदेव परचककाम की रानी ५६३ राज्यदती, धर्मदेव की रानी ५१५ राज्यवर्धन प्रथम, कन्नोज का राजा ५४९, ५७० राज्यवर्धन द्वितीयः कन्नीज का राजा ५४९ राम, कीरमाम का नायक ३७० राम ( बलभद्र का पुत्र ), कवि ५६ राम ( भूङ्गक का पुत्र ), ३७०, ५९१ रामकीर्तिः कवि १३५ रामचन्द्र, गढादेश का नायक ३४९ रामचन्द्र वा रामदेव, कलचुरि का नायक २९९ रामदेव, चन्द्रावर्ता का परमार नायक २२० रामदेवः वहीं जो कन्नोज का राजा रामचन्द्र १५

रामदेवी, जयस्वीमिन की रानी ४०६
रामपाल, पाल वंदी राजा ६६६
रामभद्र, कतीज का राजा ५६८
रामभद्र, महोदय का नायक ५५८, ५६४
रामसाहि, गढादेश का नायक ३४९
रामसाहि, ग्वालियर का तोमर नायक ३३७
रामसिंह, नेपाल का राजा ५८६
रायपाल, नायक ३६२
रायपुर, बाम २९९
रायबह्मदेव, रायपुर का कलचुरि नायक २९९, ३०९
रायमह, बही जो राजमह ३२२, ३२५
रायारिदेव-त्रेलोक्यसिंह, नायक ३८३

राल्हदेवी वा राल्हयदेवीं, कन्नोज के राजा गोविन्द चन्द्र की माता ८३, ९७, १९०, १२३ राष्ट्रकूट वंश २४, ३०, ५३, ३५९, ३६९, ३७३, ३७५, ३७९, ६२७, ६२९, ६५७, ६६२ गाउदोड ( राष्ट्रकूट ), वंश २९२ राहडा, लक्ष्मणराज की रानी ४४९ राहिल, चन्देह राजा ३५. ५६ राहुत्त राय, वहीं जो रीतराय ३९५ रिपुचङ्घल, भास्करवर्मन का उपनाम ६२२ रुक्ट्रांन फीरोजशाह प्रथम, मुलतान २५३ रुद्र नायक १७७

रुद्र ....., विहारस्वामिन ६३१
रुद्रवासः नश्यक ६२८
रुद्रवासः नश्यक ६२८
रुद्रवेतः ग्रार्वावतं का नायक ३४१
रुद्रवेतः ग्रार्यावर्त का गाजा ५३०
रुद्रमान, मगध का मानवंशी नायक ३८२
रुद्रसेन प्रथम, वाकाटक वंशी राजा ६४१, ६४४
रुद्रसेन द्विनीय, वाकाटक वंशी राजा ६४९
रुद्रसेन द्विनीय, वाकाटक वंशी राजा ६४९
रुद्रमेन चहुपाल (?) नामर राजकुमार ४४
रुद्रांन चहुपाल (?) नामर राजकुमार ४४
रुद्रांन विश्वाल वीर्यसंह की रानी ३९८
रुप्रमां, जयप्रतापमल की रानी ५८६
रुपा, महानन्द की रानी २७९
रुप्रमाः ग्राम ३८६
रेवा, नशे ( नर्गहा ) १९७, २०७
रोमराय वा राहुत्तराय, गाणदेव का उपनाम ३९५

3

लक्खट, नायक ३६१ लच्च, बही जो लक्षासिह ३०९ लत्त, षर्तृंशवंश का नायक २९६ लक्षां एका, बिल्हण की रानी ३७० लज्ञवर्मन्, चन्देल यशावर्मन का उपनाम ३५ लच्चित्त वा लच्च, गुहिल राजा ३०५, ३०९, ३१६ **ज**क्ष्मणः नदूल का चाहुमान नायक १४८ लक्ष्मगा, जयपुर का नायक ४७३ स्रक्ष्मण, राजा २७५ लक्ष्मण, कच्छपघात वंश का राजा ७६ लक्ष्मण वा लक्ष्मग्राचन्द्र, कीरमाम का नायक ३७०, ५२१ लक्ष्मणपाल, जमङ्गा का नायक ३०८ लक्ष्मणराज, कलचुरि राजा ४२८, ४४९, ४५० सक्ष्मणसेन, सनवंशी राजा ६७०, ६७२ ६७२ लक्ष्मणसिंह, सुहिल राजा ३०९ लक्ष्मणितहे, पटतुंदा वंदा का नायक २९६ लक्ष्मदेव, परमार राजा ८२ लक्ष्मादेवी (?), रामी ४४५ लक्ष्मी, लहा की रानी ५१ सक्सी, भानुदेव द्वितीय की रानी ३८८ लक्ष्मीकर्या, वही जो कलचुरि कर्ण ३५३ **ह्यभीदेवी, ऋ**ष्य (वा चाव?) की रानी २५७ सक्मीधर, कवि २०२ नक्ष्मीनरासिंह वा...नृसिंह, नेपाल का राजा ५८६, ५८७ **अ**क्ष्मीनारायण, विहार नगरी का नायक ५८६ सक्ष्मीवासिंह वा...नरसिंह, नेपाल का राजा ५८६, ५८७ [लक्ष्मी]वती, ईशानवर्मन की रानी ५७६ झक्तीवर्मन, परमार राजा १२६, १७९, १९७ ह्म हिल्ला है ने हिल्ला का राष्ट्रकृट बंदी नायक ६२७ सच्छिदेवी, रानी ६८९ बच्छुका, सावट की रानी ३९ लज्जा, पालदंशी विश्रहपाल प्रथम की रानी ६६० ललिततृपुरसुन्दरी देवी, रणबाहादुर शाह की रानी ३४४ ललितवत्तन, माम ५९० ललितशूर, राजा ६२५

लह, छिन्द का नायक ५१ लवण, राजा (?) ४४ स्रवण प्रसार, वाघेला राजा २१९, २२०, २२२, ३६३ लवरा प्रवाह, नामक ८६ लपमादेवी, शरदसिंह की रानी ९८ सवणपाल, षट्तृंशवंशी नायक २९६ लब्निदेव (लक्ष्मीदेव), कलचुरि नायक ३०९ साच्छल्लंदवी, रानी ४३२, ४५४ लाटदेश, देश ३७१. ३७५ लालमती, हरिहर सिंह की रानी ५८५ लावण्यपाल, षट्तृंश वंशी नायक २९६ लावण्य समय, कवि ३२३ लाहिनी, पूर्णपाल की बहिन ६४ लिच्छवि, वंश तथा उसका आदि पुरुष ४६०, ५०१, ५४७, ५६३, ५७८ लुअच्छागर, माम (देवगढ़) १४ ह्यन्ध्रम (१) वा लुग्धामर (१) नायक २७५ लूकस्थान, भाम २८५ क्षणपसाज, मण्डली का नायक २६६ लूणिंग, षट्तृंश वंशी नायक २२६ लूणिगदेव, वहीं जो बांघेला लवणप्रसाद २६८ लेन्दुलूर, माम (देन्दलुरु) ७०९ क्षीकप्रकाश, नेपाल का राजकुमार ५९० लोहड, सिङ्गर वत्सराज का उपनाम ११४

व

वकुलज, योगी २६, २७ विच्छका, दुर्गदामन की रानी ६११ वच्छोहिका, दुर्गभट की रानी ६११ वच्छोहेव (१) नायक २७६ वज्जक, कोमो-मण्डल का नायक ४३० वज्जट, परमार विर्सिह दिनीय का उननाम ३५९ वज्जट, तोमर का नायक ३५० बज्जदत्त, प्राग्डयोतिष का राजा ६७४, ७११, ७१३, ७१४ वज्जदत्त, प्राग्डयोतिष का राजा ६७४, ७११, ७१३, ७१४ वज्जदमन, कच्छपपात वंशी राजा ४७, ७६ वज्जहस्त-पूर्वी गङ्ग के राजा, ३७६, ३७८, ३७९, ३८६, ७०७ वज्जहस्त, अनियङ्क भीम, पूर्वी गङ्ग का राजा २७६ वज्जहस्त, अनियङ्क भीम, पूर्वी गङ्ग का राजा २७६

वडगूजर, वंश २९६ वडविह, माम १६३ वत्सदामन, शूरसन वंश का नायक ६११ वत्सदेवीं, पुरग्रप्त की रानी ५३९ बस्सदेवी, शिवदेव द्वितीय की रानी ५६३। वत्सर्भाट्ट, कवि ३ वत्सराज, चाहमान राजकुमार ४४ वत्सराज, लाटदेश का चीलुक्य (वा चीलुक्य?) नायक ३७५ वत्सराज, ककरेडी का नायक १९४, २२८, २२९, ४४० बरसराज, महोइय का नायक, ५६४, ५५८ वत्सराज, चन्देह कीर्तिवर्मन का मंत्री ७९ वत्सराज, सिङ्गर वंश का नायक ११४ वनमालवर्मन, प्रागुज्यातिष का राजा ६७४, ७१४ वनराजदेव (?), नायक २४२ वन्धुक (वा धन्धुक?) नायक ६४ वप्पट, पालवंशी गोपाल प्रथम का पिता ६५६ वंशपाल, गुहिल, राजा ३०९ वयजलंदवी, वीरधवल की रानी ३६३ वरसिंह, जमङ्गा का नायक ३०८ वरासेंह, वाघेला नायक ३९८ बराहदेव (?) किसी वाटक वंश के राजा का मंत्री ६४४ वराह सिंह सेनापित ५ वरिक, जाति १ वरणसन, नायक ६२४ वर्णमान, मगध का मानवंशी राजा ३८५ वर्धमान, माम ३७२ वर्धमानकोटी, माम ५४९ वर्धमानपुर, माम ३६० वर्मशिव, शैव योगी ६२७ वलभी, माम ३६५, ४२३, ४७८, ४७९, ४८२, ४८२, ४८३, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४६४, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००,

५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६. ५०७, ५०८, ५०६, ५१०, ४११, ५१२,

५२३, ५२४, ५१६, ५१७, ५२०, ५२१, ५४४, ५४५

वक्रभदेवः नायक ३८३ बक्रभराजः नायक ४३२, ४५४, ४५५ वक्रभराजः चीक्छय राजः १३६, २१४, २१६ वह्मभराज, वहीं जो कृष्णराज, सष्ट्रकृट कृष्ण द्वितीय ४२८ वल्लादित्य, नायक २७१ वल्लुर, ब्राह्मणें की एक जाति ६४५

वसन्तरेव वा वसन्तसेन, नेपाल का लिच्छवि राजा ५१९, ५६३ वसन्तपाल, पालवंशी महीपाल का पुत्र ( ? ) ५९ वसन्तरीन, वहीं जो वसन्तदेव ५६३

यसावण ६२७

वसुरेव, वहीं जो भट वसुरेव ६२२

वस्त्राकुल, वंश २०९

वस्तुवाल, २२०, २२२, २२३

वाकाट वा वाकाटक, वंश ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४४, ६४४, ६४६, ७०९

वाक्पति, चन्देह्न राजा ३५, ५६

वाक्पतिराज, चाहमान राजा ४४

याक्पतिराज, परमार राजा ४६, ४९, ५७, ६७, ३५९

वाक्षाल, पालवंशी राजा ६६०

वाखल राज ( वाषलराज ), नायक २७९

वाघेल, बंश ३१८

वाघेला, वंश २१९, २२०, २२२, २३३, २३६, २३९, २४५, २४८, २५२, २६२, २६८, ३६३ वाचस्पाति, कवि ६९१

वाजक, वंश २९०

वाज्ञक, केकरेडी का नायक १९४

याणदेव, नेपाल का राजा ५८६

वापनदेव, गोद्रहक का नायक १३०

वा (?) मण्डापाटी, म्राम ६८७

वाराणसी, माम ( बनारस ) ७८, ८४, ८७, ८९, ९३, ९५, ९९, १००, १०३, १०४, १०७, ११४, १२०, १२२, १२३, १२८, १३७, १४२, १४५, १६८, १७२, १७४, १७५, १७६,

१७८, १८९,

षाराणसि-कटक वा वाराणसि-कटक, माम (?) ३८४, ३८९ वारीदुर्ग, माम १४९ वाषलराज ( वाखलराज ), नायक २७९ वासुदेव, ६४, ३३४, ३८५, ४३३ वासुदेव, गढ़ादेश का नायक ३४९ वासुल, कवि ३४८ वास्तब्य, वंश ३५६, ४३९ वाह [ ड़ ] वर्मन, ककोरडी का नायक २२ वाहधसिंह, चाहुमान राजा २५० विक्रमपुर, ग्राम ६७०

विक्रमसाहि, ग्वालियर का तोमर नायक ३३७

विक्रमसिंह, ग्रहिल राजा २६०, ३०९

विक्रमसिंह, कच्छपघात वंशी राजा ७४

विकमसेन, नेपाल का राजकुमार ५२२

विक्रमाहित्य ६३

विक्रमादित्य, नायक १७७

विक्रमादित्य, गाङ्गयदेव का उपनाम ४३१

विक्रमादित्य-सत्याभय-पृथिवीवलभ पदिचमी चौलुक्य राजा ४२१, ४२२

विक्रमार्क, चापवंशी नायक ३७२

विक्रमेन्द्रवर्मन प्रथम और द्विबीय, विष्णु कुण्डिन् वंशी राजा ७०९

विषह, नायक (?) ५६५

विषद, कीरयाम का नायक ३७०

विग्रहपाल, नवूल का चाहुमान नायक १४८

विमहपाल प्रथमं, पाल वंशी राजा ६६०

विमहपाल द्वितीय,

EED

विमइपाल तृतीय

६६५, ६६६

वित्रहपाल, वोदामयूतां का राष्ट्रकूट नायक ६२७

विषहराज, नायक ६४

विषहराज, चाहमान राजा ४४

विमहराज (वीसलदेव), चाहमान राजा १४१, १५१

विबहस्तम्भ, प्राग्डयोतिष का राजा ७५१

विचित्रवीर्य, तृकालङ्ग का राजा ६६०

विजय, प्रागुज्योतिष का राजा ७२४

विजय, वहीं जो विजयशक्ति ५६

विजयकार्ति, कवि ७४

विजयचन्द्र, कन्नीज का राजा १५५, १५७, १५८, १६० १६३

विजयदेव, नेपाल का युवराज ५६१

विजयदेव, वहीं जो कलिचुरि विजय सिंह १९४

विजयनन्दिवर्मन् , शालङ्कायन वंश का राजा ७०८

विजयपाल, चन्देल राजा ६६, ६६, ३५३, ३५४, ३५५

विजयपाल, राजा १११

विजयपाल, कच्छवघात वंशी राजा ६५, ७४

विजयपाल, कन्नौज का राजा ३९

विजयपाल, कन्नाज ( ? ) का राजा ६०

विजयपुर, माभ वा नगर ४१९, ६२६

विजयराज, राजा ६८९

विजयराज वा विजयवर्म राजा, गुजरात का चौलुक्य नायक ४१९

विजयवर्मराज, गुजरात का चौलुक्य नायक ४१६

विजयसिंत, चन्देह राजा ३५, १९३, १५३, २५५ विजयसिंत, गुहिल राजा २६०, ४३६, ४५२ विजयसिंत, सनवंशी राजा १९४, ४४३, ४५३ विजयसिंत, सनवंशी राजा ६६९, ६७०, ६७१ विजयसिंत, सनवंशी राजा ६६९, ६७०, ६७१ विजयसिंग, वहीं जो (?) कच्छपद्यात वंशी विजयपाल ६५ विज्ञाक, वहीं जो विजयसिंक ३५७ विद्याद्य, हस्तिकुण्डी का राष्ट्रकूट नायक २४, ३०, ५३ विद्याद्य, कवि ६२६ विद्याद्य, व्यन्देह राजा, ६६, ७४, ७९, ३५३, ३५४ विद्याप्र, चन्देह राजा, ६६, ७४, ७९, ३५३, ३५४ विद्याप्त, कवि ६८० विद्याप्ति, कवि ६०० विद्याप्ति, कवि ६०० विद्याप्ति, किसी पूर्वी गङ्ग के कामार्ग्य की रानी ३७६

<sup>[</sup>वनयादिस, पूर्वी गङ्ग का राजा ३७६, ३७९ विनयादिख-सत्याभय-श्री पृथिवीवह्नभ, पूर्वी चौलुक्य राजा ४२२ विनायकपाल, महोदय का नायक ५६६ विनायकपाल, धङ्ग का उपनाम (?), ३५ विनीतपुर, मामे ६८५ विन्द्नाग, नायक ११ विन्ध्यशक्ति, वाकाटक वेशी राजा ६४४ विन्ध्यवर्मन, परमार राजा २०४ विरोचन, गङ्ग का राजा ३७६ विलासपुर, माम १६५ विलासपुर, (?) माम ६६२ विद्यम्ह, २६२ विद्वरूप, गया का नायक ६६८ विद्यरूप वा विश्वरूपसन, सेनवंशी राजा ६७१, ६७२ विश्वलदेव, वहीं जो वांघला वीसलदेव ३६३ विद्वर्वमन, नायक २, ३ विद्यादित्य, नायक (?) ६६४ विष्णुक्षिडन्, वंश ७०६ विष्णुग्रप्त, मगध का ग्रप्तवंशी राजा ५७४ विष्णुग्रप्त, नेपाल का युवराज ५५५ विष्णुगोप, काञ्ची का राजा ५३० विष्णुदास, सनकानिक नायक ४५७ विष्णुपुर, माम ८३ विष्णुरम, कन्नीज के राजा भोज के भाधीन लुगच्छागर का शासक १४ विष्णुवर्धन, वही जो यशोधमेन् विष्णुवर्धन ४ विष्णुवर्धन, वरिकवंशी नायक १ विहारनगरी, ग्राम ५८६ विहारिसिंह, गढ़देश का नाय ४३४१

षीजा, वहीं जो विजयशक्ति ३५३ वीतराग, जयभट प्रथम का उपनाम ३६६, ३६७, ३६८, ४१४, ४१६, ४१७, ४१८ वीर, राजा ६६९

वीर, राजा ६६९ चीरङ्ग-( वा वारम )-देव, नायक ३०१ वीरधवल, २१९, २२०, २२२, २३३, २६२, २६८ वीरबाहु, प्रागच्यातिष का राजा ७१४ चीरनारायण, गढादेश का नाथक ३४१ चीरनारायण, विहार का नायक ५८६ चीरम, ग्वालियर का तोमर नायक ३३७ चीरम ( वा वीरङ्ग ?)-देव, नायक ३०१ चारराजदेव (?), नायक २८७

वीररामदेव, उचहड नगर का नायक २८८ वीरवर्मन, चन्देल राजा, २३७, २३८, २४३, २५१, २५४, २५५, २५५

वीरसिंह, गढादेश का नायक ३४१ वीरसिंह, गङ्ग का राजा ३७९ वीरसिंह, गुहिल राजा ३०९

वीरसिंह, कच्छपघात वंशी राजा ९८ वीरसिंह, ग्वालियर का तामर नायक ३३७ वीरसिंह, दण्डाहिदेश का बाधेल नायक ३१८ वीरसेन, जिसे शाब भी कहते हैं, चन्द्रगुप्त द्विनीय का मंत्री, ५३६ वीरसेन, सेनवंशी राजा ६६९

विसलदेव, वाघेला राजा २३३, २३६, २४५, २६२ वीसलदेव-विमहराज, शाकम्भरी का चाहमान राजा १५९ वृद्धिवर्मन्, सिंघपुर का नायक ६२२ वृष्दिव, नेपाल का लिच्छिव राजा ५१५, ५६३ वेगादेवी, इष्टगण की रानी ६२५ वेड्डी, माम वा देश ५३० वेड्डी, माम ७०८ वेड्डी, नदी १६६, ४२८ वेदशर्मन्, कवि २४७, २६०

् वसलक्षेत्री ( ? ) महेश्वर की रानी २३७ वैजलदेव, चाहुमार्ग नायक १७० वेदुम्बं वंश ३७६ ेंकांस्य, प्रागज्योनिषं का गजा ६६६ वैरट, गुहिल राजा २६०, ३०९ वरवर्मनः छिन्द्र वंश की नीयक ५१ 🕟 वारसिंह. ग्राहिल गजा २६०. ३०९, ४३६. ४५३ विरिसित परमार राजा ४६, ७२, ८२, ३५९ वाडा (१). नायक ६८७ योडामयनाः मान ६२७ ध्याप् . उष्चकत्प का नायक ४०६ ध्याघ्र या ध्याघ्रमाजः नायक २८९ रयाप्रदेवः पृथिविषण का शासक ६४० स्यात्रराजः नायक २८९ ध्याघराचे, महाकारतार देश का राचा ५३० स्याधराट, वरिक वंशी नायक १ प्यामाशिव शिव योगी ४५१ व्रणभङ्जः नायकः ६८०

## হা

शक मुमल्मान ( किछी के गचा ) २५३, २७४ दान्तिकुरार. सुहिल राजा ४८, २४७, २६०, ३०६, ३५७, १५८ शक्तिसिंहः नायक ३१५ शक्तिसह, नेपाल का राजा ५४६ शङ्करगण, राजा ४२८, बाह्यरगण, कलचुरि राजा ४२४, ४४९, ४५० शहूरण ( शहूरगण ? ). कलचुनि ( ? ) राजा ४४८ श्रद्भारेत्व, नेपाल का लिच्छांव राजा ५१५, ५६३ शङ्कर्माङकाधिपति शय यागी ४५१ राज्ञाम ६४१ शत्रभन्न. नायक ६७९ शक्तात्य, नवीनपुर का नायक ३३३ द्यार्क्सह, कच्छपयान वंदी गंजा २८ बार्भपुर, याम ६३२, ६३३, ६३४ सर्वगुप्त, वहीं जो भट्ट शर्वगुष्त ६ श्वनागः स्कन्दगुष्तं का सामेत ४७० शवनाथ, उच्चकल्प का नायक ४०८, ४०९, ४३१, ४४७, ५४३ श्वंबर्गनः नायक ६१४ दार्ववसन राजा ५७४ षाचंत्रमेंम, मीर्त्यार गजा ५७६

शशाहू, नायक ६४९ शशिषर ४३६ शान्तिह, सेनापति ४४८ शाब. बहीं जो चन्द्रगुप्त दिनीय का मंत्री ५३३ शामल (?), किय ३०५ शार्कूल वा शार्क्लवर्मन, मार्खार राजा ५७७, ५७८ शाल्ह्रायन, वंश ७०८ शालस्तम्भ वा सालस्तम्भ, प्रागुज्योतिष का राजा ७१९, ७९४ शालिवाहन, ग्वालियर का तोमर नायक ३३७ शहजाहां, सम्राट ३३६ शिखरस्वामिनी, मंजयसन की रानी ६९४ शिलामञ्ज, नायक ६८० शिल्लुक वा शिलुक वा शीलुक प्रतिहार नायक ९३, ३४९

शिवगण, नायक ९ शिवगुण्त, तृकालक्ष का राजा ६८९, ६८२ शिवगुण्त-बालार्जुन, नायक ६९७, ६३९ शिवदेव, कवि ३३७ शिवदेव प्रथम, नेपाल का लिच्छवि राजा ५०९, ५४७ शिवदेव द्वितीय, नेपाल का राजा ५५९, ५६०, ५६३ शिवसिंह, महादेश का नायक ३४२ शिवसिंह, निपाल का राजा ६०० शिवसिंह, नेपाल का राजा ५८५, ५८६, ५८७

शिशुपाल राजा (१) ६२८ श्रीलः गुहिल राजा २४७, २६०, ३०९ श्रीलः गुहिल राजा २४७, २६०, ३०९ श्रीलादित्य प्रथम धर्मादित्यः वह्नमी राजा ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०६ श्रीलादित्य दृतीयः वह्नमी राजा ५०८ ५०९, ४२० ४११ श्रीलादित्य वृतीयः वह्नमी राजा ५०८, ५०९, ४२० ४११, ५१६ श्रीलादित्य चतुर्थः वह्नमा राजा ५२१, ५१२, ५२३, ५१४, ५१६ शालादित्य पञ्चमः श्रह्ममी राजा ५२०, ५२० श्रीलादित्य छठवां, वह्नमी राजा ५२०, ५२२ श्रीलादित्य सानवां श्रुवटः वह्नमी राजा ५२०, ५२२ शालादित्य तह्नमी राजकुमार ४९४, ४९६, ५००, ५२६, ५२७

शूद्रकः, नायकः (?) ६६४

शृहकः गया का नायक ६६८ शापाल, पालवंशी राजा ६६१ श्रमाल वाशमयुना का राष्ट्रकृष्ट नायक ६२७ श्रासेन. येश ६११ शुरसनः भागव्या का पति ५५३ भुङ्गारदर्वा, राजमह की रानी ३२० रालाइव कलिङ्ग का नायक ६९५ शीरिसाम्बः नायक ६४६ इयामलक्वी, गुहिल विजयासिह की रानी ४३६, ४५२ द्यानसाहि ग्वालियर का नीमर नायक ३३७ श्री. सर्वणाग की रानी ११ श्रीधर, मखाद्वाल वश का पृष्ठ्य २०९ श्रीधीतमानः नायक ६५० श्रानाथघापिन् नायक ६४ श्रीनियासः नेपाल का राजा ५८८, ५९० श्रीनिवासः कवि ४५० श्रीपालः नायकः २३७ श्रीपाल, कवि १३६ श्रीपुर, माम ( सिरपुर ) ६३८, ६३९ श्रीमती, माधव गुप्त की सनी ५७२, ५७३ भीमाल, बाम (भिमाल) ६९. ७०, १८४, २००, २१९, २३२, २४६, २५०,२५६,२६१३६६ श्रीवह्नम, पश्चिमी चीलुक्य राजा ४२५ श्रीसिहेंदेव ( ? ), राजा ३४७ श्रवाश्रय-शीलादित्य. गुजरात का चीलुक्य नायक ४२९. ४२२ इवंत्क (?) माम ६९४

प

षगार (खगार ), राजा २७६ षङ्गार (खङ्गार ), चडासमा का नायक २९५, ३०३, ३६४ षट्नेश, वंश २९८ षाहजहां सम्राट ३३६ षिहाबुद्दीनघोरी, सुलतान २५३, २७४, २५६ षुदुवद्दीन, सुलतीन (कुतबुद्दीन ऐबक ) २५३ षुम्माण (खुम्माण ), गुहिल राजा २४७, २६०, ३०९ षोजवर्मन् वा खोज्जक, ककरेडी का नायक १६४, २२८

सङ्घीम, परिवाजक राजा ४८० सङ्गामसाहि, गढानेदा का नायक ३४१ सङ्घामसिंह, गुहिल गंजा ३२३ सङ्घामसिह, मण्डली का नायक २३६ सङ्गामसिह मेवाड का नायक ३४२ सज्जन, कावि ४५० सञ्जयसेनः नायक ६१४ सण्डपाल , जमङ्गा का नावक ३०८ सत्यराज, परमार नावक ७२ सत्यवर्मन्, पूर्वी गङ्ग का राजा ७०६ सत्याश्रय पुलकेशिवल्लभः पश्चिमी चौलुक्य पुलिकेशिन् द्वितीय ४०२. ४२५ सत्याश्रय-पृथिवीवस्रभ कीर्तिवर्मराज, पश्चिमी चौलुक्य कीर्तिवर्मन प्रथम ४२५ सत्याश्रय-विक्रमादि, पश्चिमी चालुक्य राजा ४२५ सदाशिय, शेव योगी ४५१ सधन्त्रः चीलुक्य नायक ४५० सनकानिक, जाति ४५७ सन्देयर (?), नायक ३१५ सपारलचा, बेदा या पर्वत १३५, ५९७, ५९६

8

हमीर, लुकस्थान का नायक २८५ हमीर वा हम्मीर, ग्राहल राजा ३०५, ३०९, ३१६ हरकाले नाटका एक नाटक १४१ हरवस, नायक १७७ हरासिह ( इरिसिह ), नेपाल का राजा ५८६ इंसपाल, ग्रहिल राजा ४३६, ४५२ हासिमी देवी, रानी ६८९ हरिकालदेव रणवहुनस् 🥀 ), नायक ६५४ हरिगण, नायक (१) ४५४ हरिगुप्त, बीद्ध थोनी ६२० हरिक्चन्द्र, भतिहार ( पाँड्हार ) वंश का स्थापित करने वाला १३, २४५ हारिहस ५७१ हरिनारायण, गहादेश का नायक ३४१ हरिबल महा विहार स्वामिन ६२१ हरिब्रह्मदेव या ज्ञह्मदेव २९९, ३,०२ हरियाम वा हरियाणक, देश २५३ ६२७ इरिस्जि, ककरेडी का नायक २२८, २२९ इरिराजदेव, नायक (१) २७१

हारिशय सहान या सहादेव २९९. ३०२ हरियन्स. ६२९ हरियमन्, राजा ६९९

हरिवर्मन् . मार्खार का राजा ५७६

हरिवर्मन् , हल्नक्णदी का राष्ट्रकृट लावक २४, ५३

शंरवमन्, ( मम्म ) ५७१

हरिङ्चन्द्र, परमार राजा २७९, १९७

हरिश्चन्द्रः कन्नाज के राजा जयचन्द्र का पुष १७१, १७२

हारषेगा. समुद्रगुप्त का मंत्री ५३०

हारपेण, वाकाटक का राजा ६४४, ६४६

हरिसाम्बः नायक ६४६

हारीसिंह, नेपाल का राजा ५८५, ५८६, ५८७

हरिहर, मग ब्राह्मण ३८१

इरिहरदेव, गढाउँदा का नायक ३४६

हरिहरसिंह नेपाल का राजा ५८५, ५८६, ५८७

हज़ंग, प्रागड्यानिय का राजा ६७४ ७१४

हर्षः खन्देल का राजा ३५ ५४ ५६, ३५५, ४२८

ष्ट्रं, कत्राज का राजा ५४९, ५५०, ५७०, ५७५, ५७३

हर्षः परमार राजा ६९. ३५९

इर्षः महोदयं का नायक विनायकपाल का उपनाम ५६६

ष्ठपगुप्त. नावक ६३९

हर्षगुप्त, मगध का मुप्त राजा ५७२

हर्षगृष्ताः मार्खार आहित्यवर्मन् की रानी ५७६

हर्षत्व, गौड, उड्ड आदि के सजा, उपनाम 🤃) हर्ष प्रागज्योतिष का राजा ५६३

हर्षदेव, उपनाम (?) हर्ष कन्नीज का राजा ४२३

क्षपंवर्धनः उपनाम हर्ष कन्नीज का राजा ४२२, ४२५, ५७०

हस्तिभाजः देवसम का मंत्री ६४४, ६४५

हम्तिकुण्डी, माम २४. ३०, ५३

हस्तिन्, परित्राजक राजा ४७२, ४७४, ४७७, ४८०, ५४३

हास्तवर्मन. बङ्गी राजा ५३०

शाजिराजनेत. बहानेत का मंत्री २९९

[ हारु ] व्यंभर, माम ७१४

हालार देश (हलार प्रान्त ) १३६

हीर वा हीरांशु (?) नायक ३६१

हारादेबी, भानुदेव तृतीय की रानी ३००

हुमाऊ, साम्राट (हुमाञ्च ) ३२४

**हुंग्र**रसिंह ( ड्रंगर सिंह ?) भ्वालियर का तोमर नायक

हुगा, वंश ४३१

हुशङ्ग गारीः उपनाम भरूपलां ३०४ हृश्यचन्द्रः हमर्न का राजा ३७० हृश्यचर, गढ़ाउश का नायक ३४१ हृद्यशः शवयोगी ४५१ हिमस्तरानः सनवशी राजा ६६९. ६७० हिमस्त्राजः नायक २८९ हिमस्त्रायः कवि ३२७ हिमस्त्रायः कवि ३२७ हर्मकपाल, कत्रीज का राजा ३५

शुद्धि पत्र ।

| <del>व</del> ंड | पानक        | भशुद्ध                 | शुद्ध                          |
|-----------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| ß               |             | 206                    | 96                             |
| 0               | 8           | ८२४ ई०                 | १६२५ ई०                        |
| •               | 90          | १६२४ ई०                | १६२५ ई०                        |
| 15              | १३          | ६१७ ई०                 | ९१० ई० के लगभग                 |
| •               | 48          | ७०५ ई०                 | ५६६ इं०                        |
| •               |             | बढ़ा दिया गया-         | गांव्सं = गांगयसंवत् (प्रारम्भ |
|                 |             |                        | काल ५६० ई)                     |
| 9               | રૂપ         | जसवद्धन                | जसवद्ध <b>ण</b>                |
| ζ               | i e         | सण्यवहाव               | सं॰ ३                          |
| 9               | ę           | ञारु मारु आर्ड.        | आ, ग ई.                        |
|                 | 3.4         | वृष्ठ १३               | 88 ##                          |
| 9.9             | 9.9         | <b>उना</b> क           | उसका                           |
| 23              | 8           | का छोड़ कर             | का छोड़कर                      |
| 68              | 3           | 30.1                   | ३० न० ६ ।                      |
| <b>રૂપ્ર</b>    | <b>२३</b>   | सीचक                   | सीयक                           |
| १६              | 78          | ं यह एक प्रशीस्त है    | :                              |
| \$ @            | 4-8         | वियहराज से विवाह किया" | इनना लेख न. ६४ का अंश है       |
|                 | 2.8         | वियाना                 | व्याना                         |
| ¥.6             | 9.9         | <b>मर्धुना</b>         | अर्थुना                        |
| ijη.            | १९          | पद्यात                 | परचात                          |
| 28              | 9           | वंश भ                  | वंश में                        |
| 0               | <b>૨</b> ૧  | पृथ्वीश्रिका           | पृथ्वीश्रीका                   |
| •               | રવ          | (!)                    | (?)                            |
| 23              | 9           | महाराजा <b>ि</b> यराज  | महागजाधिगज                     |
| 0               | <b>२</b> १  | दानवृत्र               | रानपत्र                        |
| 28              | 28          | लक्ष्मादेवी            | लघमा उँची                      |
| 0               | ३९          | गल्हणद्वी              | गल्हणदेवी                      |
| <b>૨</b> ૬      | 42          | इङ्गनांड               | <b>इ</b> ङ्ग्रहा               |
| \$19            | 33          | पुष्ठ ३२               | वृष्ट ३६                       |
| •               | <b>૨૨</b> ; | नम्बर २                | नम्पर २ और ५६                  |

| वृब्द      | पिक        | भग्रद्ध                      | शुक्र                        |
|------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| ₹6         | 8          | वि. से.                      | वि. सं.                      |
| ર્ડ        | २४         | वृष्ठ ३५१                    | वृब्द ३५२                    |
| •          | ३५         | नम्बर २५०                    | नम्बर ५०                     |
| २९         | 3          | महाकुमार लक्ष्मीवर्मन        | महाकुमार लक्ष्मी वर्मन       |
| \$ 0       | १४-१५      | जय हीति न                    | जयकीर्तिक शिष्य रामकीर्ति    |
| \$ ?       | १५         | केण्ड                        | कराडू                        |
| <b>इ</b> २ | 8,6        | कलधुी                        | कलचुरी                       |
| •          | 20         | ज, ब. ए.                     | ज. चा. ए.                    |
| •          | २४         | चचा                          | चाचा                         |
| 3.9        | Ų          | ंयह हान पच गया था            | ं यह पीक्त १० में होता चाहि  |
| •          | 9          | में हानपत्र जा काशी भें      | में दानपत्र जी काशी म        |
| \$6        | 6          | <b>धरणीवराथ</b>              | धारातिमाइ                    |
| 80         | २३         | परमितिन                      | परमर्दिन                     |
| •          | २५         | पृष्ठ २३८                    | पुष्ट २२८                    |
| 84         | २३         | ं वृष्ठ २१३                  | पुष्ट ३१३                    |
| 4.8        | 14         | वृहह १२०                     | पुष्ट १११                    |
| 80         | 6.8        | <b>धी</b> डिक                | भाहित                        |
| 86         | 6          | ए. री.                       | ए. स. बा. घे.                |
| SE.        | 6          | हरिपाल के पुत्र ने           | हरिपाल के पुत्र रस्त्रपाल ने |
| •          | 43         | वर्गी च                      | वधीनि                        |
| •          | 20         | वेट्य ३४३                    | पुब्द २४२                    |
| ¥0         | 49         | वि. सं १३२९                  | वि. स. १३२६                  |
| प्रष्      | 8          | क्रलगंज                      | कालभाज                       |
| 93         | *,         | शुस्माग्                     | पुरमागा                      |
| •          | 9          | ग्रुचिवानि                   | शुचिवर्मन                    |
| •          | 80         | म्बंग्या                     | खोखग                         |
| • !        | <b>~8</b>  | नि. सं. १३३२                 | वि. स. १३३५                  |
| •          | •          | भाग २२ एटड ९८                | भाग ५५ प्रदेश ४४             |
| 3          | <b>२</b> ५ | सामग्सिह                     | समर सिंह                     |
| ध्र ,      | દ્         | पुब्द ५०३                    | वृद्ध १०८                    |
| •          | 80         | ्रेण्ड ५००<br>निचलियं        | नीचे लिये                    |
| •          | 93         | - अन्य क्यान<br>- अलम् भिक्ष | <b>भ</b> लुनमिश              |
| 0          | २६         | ् गहि<br>भाहि                | हाड़ि                        |
| 0          | 22         | मक्तदर्भनः<br>मक्तदर्भनः     | मजनवर्भनः परमार्जन           |

| वृष्ठ पंक्ति |            | भशुद्ध             | गुद्ध             |  |
|--------------|------------|--------------------|-------------------|--|
| ५२           | २५         | पृष्ठ २८३          | विष्ठ ४९ई         |  |
| 43           | २२         | वष्पत्र            | वष्पक             |  |
|              |            | ंशील कालगाज        | शील कालभाज        |  |
| ***          | २३         | जिक                | यिक               |  |
| 9.0 9        | ***        | शुम्मान (खुम्माम ) | पुम्मण (खुम्भाण)  |  |
| # f 7        | •••        | <b>ऊ</b> ह्नट      | भाइट              |  |
| * - *        | 58         | विकुमसिंह          | विकमसिंह          |  |
| ५४           | ३, २५      | साम्बत्सासह देव    | साम्बनसिंह देव    |  |
|              | . &        | इ० इ०              | ग्० इ०            |  |
| 271          | 9          | वीरावल             | वेरावल            |  |
|              | २४         | पृष्ठ २८६          | वेक्ष ४४६         |  |
| ५५           | 5          | वि० सं० १३४९       | २३४८              |  |
| ese          | २०. २३     | पृष्ठ ८२           | वैक्त ९४          |  |
| ५६           | <b>2</b>   | पृष्ठ ५२           | वृष्ठ ५४          |  |
| ****         | ů,         | फुंहर              | फुहरर             |  |
| e s a        | <b>%</b> 0 | शाकस्भगं का        | शाकस्भरी के       |  |
| ,            | . २५       | " तुरस             | ''तुर्द्क         |  |
| <b>ર</b> હ   | • ३        | वि० सं० १३८४       | नि० सं० १३८६      |  |
| ***          | <u>.</u>   | शगार (खगार)        | षगार (खगार)       |  |
| 0 + 0        |            | वाशलगज             | वाषलगज            |  |
| 305          | 90         | देपक               | <b>डेपक</b>       |  |
| <br>લુક      | . 99       | वल्लादिन्य         | वल्लादित्य        |  |
| y - 3        | 4.8        | ग्रा० स० वे० ३०    | त्रा० स० वे० इ०   |  |
| ,,,          | 44         | नभासह              | ने जःसिंह         |  |
| 46           | 3          | ***                | a • ¢             |  |
|              | २५         | टाकुर              | ठाकुर             |  |
| ५९           | £, 9.      | वाउगुजर            | बङ्गुजर           |  |
| •••          | 42         | वीरावल             | वेरावल            |  |
|              | २३         | शङ्गार             | षङ्गार            |  |
| <br>ξο       | 2          | लभ                 | लक्ष              |  |
|              | २ <b>६</b> | लश्मिदेव           | लषमित्रव          |  |
| हर<br>हर     | 9          | पुष्ठ १७६          | पृष्ठ २७६ शीर ३२६ |  |
|              | 3\$        | ्र ।<br>माद्याट    | मंद्रवाट          |  |
| <br>हुञ्     | 1<br>194   | सवहवाल             | . संहवाल          |  |

| ia  | पंक्ति       | ऋगुद्ध           | गुद्ध           |  |
|-----|--------------|------------------|-----------------|--|
| 2   | 28           | यागराज,          | योगराज, वराट,   |  |
| 4   | 9            | भद्पाट           | मन्पाट          |  |
| 9   | <del>2</del> | भा० ३०,          | भा० इ०.         |  |
| 19  | २३           | वृष्ठ २७०        | वृष्ठ ७०        |  |
| 90  | 8            | विकम संयन        | (२) विक्रम संवत |  |
|     | રૂહ્         | चन्द्र           | चन्द्रा         |  |
| 98  | Ś            | कृष्णाप          | कृष्णप          |  |
|     | 80           | <b>ग्रा</b> सर्व | त्र्यासर्वा     |  |
| 92  | 9            | चन्देल्ला        | चारंदल          |  |
|     | 38           | (राजपुनाना)      | ( राजपुताना )   |  |
| 93  | १            | भाग १            | भाग १९          |  |
|     | ***          | तथा ३०३०         | नथा इ० इ०       |  |
| se. | 3            | (२) शक संयत      | (३) शक संवन     |  |
| -   | १२           | प्रशन्तराग       | प्रशान्तराग     |  |
| 94  | 3            | मुलनान           | मुलताई          |  |
|     | १२           | राजान            | गजानक           |  |
|     | 98           | कम्नोज           | कन्नांज         |  |
|     | Q o          | विष्णुम          | विष्णुरम        |  |
| £ . | २२           | गुणमहार्गव       | गुणमहार्गाव     |  |
| 99  | २५           | कामार्ण्य        | कामार्णव        |  |
|     |              | <b>बानार्ण्य</b> | दानार्णव        |  |
|     | \$ P 4       | गुणार्थ          | गुणांगाव        |  |
| 96  | ą            | कामार्ण्य        | कामार्गाव       |  |
|     | \$           | दानार्ण्य        | दानार्णव        |  |
| ,   | ¥            | कामाण्यं         | कामार्णव        |  |
|     | ų            | रणाण्यं          | रसार्यात        |  |
|     | 9            | गुणार्ण्य        | गुणार्गाव       |  |
|     | १०, ११       | कामार्ण्य        | कामार्णव        |  |
|     | २२, २३       | 5.4              | • • •           |  |
|     | 98           | मधु-कामार्ण्य    | मधु-कामार्गाव   |  |
| 99  | Ģ            | शिलालेख का       | शिलालेख की      |  |
| .,. | ς.           | पृष्ठ २८३        | वष्ठ २४२        |  |
|     | १८           | निःषङ्क          | निः शङ्क        |  |
| 60  | 75           | नङ्ग             | नङ्गमा          |  |

| पृष्ठ पंक्ति |              | चशुद्ध            | शुद्ध                    |
|--------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| ૮૦           | 48           | म्तुरि—           | कस्तृरि —                |
| •••          | 78           | राज्य             | गड्य किया                |
| g n ø        | •••          | चाड्गगा           | चोड्गंग                  |
|              | १७           | चन्द्रसख          | चन्द्रलेखा               |
| ***          | २८           | इसरा              | <b>इस</b> रा             |
| 0 1 T        | 8,8          | अनियाङ्गमीम       | <b>ग्र</b> नियङ्कभीम     |
| # • ·        | 20           | राज राग           | राजराज                   |
| <b>f</b> 2 s | २२           | चालुन्य           | चालुक्य                  |
| 0            | २२           | मान कुनंदनी       | मङकुगाइवी                |
| p 1 +        | ર્ષ્ટ        | मालम गजा का       | मालव राजा की             |
| p = 4        | २५           | हुत्रा            | भानुदेव हुत्रा           |
|              |              | <b>ऊ</b> चालुका   | चालु≆थ                   |
| ***          | २६           | इसरा              | <b>ट्र</b> सरा           |
| <b>«</b> .8  | ٩.           | वारागासि-कटक      | नारामांस-कटक             |
|              | १०           | संख्या ३६७        | संख्या ३८६               |
| ,            | २०           | वाराणासि-कृटक     | वागर्णास-कटक             |
| 68           | <b>ે</b> ફ હ | भहाराज-जयनाथ      | महाराज जयनाथ             |
| Έ¥           | ξ            | कोंडरी            | कडंहरी                   |
| ø + ×        | १४           | केर भ             | कार में                  |
| * ^ #        | १९-२०        | के समय का         | का                       |
| Ll.          | Q            | मत्तमयुर के       | मत्तमयूर वंश के          |
| #17          | 9            | गङ्गयंत्रव        | गोङ्गयंदव                |
| • • •        | 36           | गङ्गय             | गाङ्गय                   |
| 69           | ę            | नानस्य            | नंतिहा                   |
| N F V        | १८           | लच्छन्संदवी       | लाच्छक्र वी              |
| • • •        | 28           | शिलालेख मे        | शिलालेख में गत्नपुर के   |
|              | २६           | टाकुर साहिक्क     | ठक्कुर साहिल             |
| ९०           | 3 8          | जरापाल            | जगपाल                    |
| •••          | २२           | गङ्गिय            | गाङ्गेय                  |
| ९१           | १०           | रत्नपु रके        | रत्नपुर के               |
| ९३           | ć            | शातिह             | रार्धन्तल                |
| •••          | 9            | निर्शुण्डिभक्क    | निर्गुण्डिप <b>द्र</b> क |
|              | २२           | कोक्कल [ मथम ]    | कोक्कल्ल [ प्रथम ]       |
|              | २४           | प्रथम जिसने जोहरा | प्रथम जिसन नाहरा         |

| पृष्ठ   | पंक्ति     | भग्रद्ध          | ग्रद                 |
|---------|------------|------------------|----------------------|
| 68      | 6          | कचन शिव          | क्रवचांशव            |
| 4.1     | १३         | जयसिंह देव       | <b>जयसिंह</b> देव    |
|         | १६         | गङ्गेय           | गाङ्गेय              |
| ९५      | १६         | सनकादिक          | सनकानिक              |
|         | २०         | म्यूजियभ         | म्यू ज़ियम           |
| 99      | 2          | गु० सं० १३१      | ए० सं० १३५           |
| • • •   | Ę          | ज्ञागढ           | ज्ञनागढ़             |
|         | १२         | समय का           | समय का कोसम में      |
| ***     | १३         | वृष्ट ६६         | वृष्ठ ६७             |
| ९८      | १२         | सुरमिचन्द्र      | सुर्राइमचन्द्र       |
| 66      | ę          | के पात्र         | के पर्पत्र           |
| १००     | २६         | जां वहभी         | जा वलभी              |
| १०२     | २२         | गालमढि टाल       | गोलमाहि टोल          |
| १०५     | 3          | तथा भा०३०        | तथा भा० इ०           |
|         | <b>२</b> २ | शङ्करदेव जिसन,   | शङ्करंदवः उसका पुत्र |
|         |            |                  | धर्मदेव जिसने        |
| १०७     | 8          | जनक              | जाइङ्क               |
|         | २०         | माङ्गाल          | <b>मं</b> याल        |
| १०९     | २३         | कुमारगुप्त थम    | कुमारगुप्त प्रथम     |
| ११०     | 3          | (वा शाही) जऊल    | (वा शाहि) जाऊवल      |
| ***     | 8          | मट               | मठ                   |
| * ( 6   | १२         | १५ वर्ष          | १५ वें वर्ष          |
| ११०     | 28         | खरमह के          | खरमह प्रथम के        |
| १११     | 8          | अंशु <b>वरमन</b> | <b>त्रं</b> शुवर्भन  |
| •••     | १२         | खण्डित वरावल का  | वेरावल का खण्डित     |
|         | २१         | महराज            | महारा <b>ज</b>       |
|         | २५         | महासामन्त भान    | महासामन्त महाराज भान |
| १५२     | २५         | विष्णुगुप्त      | जि <b>ष्णुगुप्त</b>  |
| १५३     | १९-२०      | ईश्वरी देवी      | ईसटादेवी             |
| ११४     | २१         | के निकट          | के मान्द्रिंक निकट   |
| • > .   | १३         | ह० सं० १५६       | ह० सं० १५३           |
| • · · • | •••        | वृष्ट ७९         | वृष्ठ १७८            |
|         | 68         | पग्चककाम         | परचककाम का           |
| ११५     | 3          | दुबोंली-में      | दुबों ठी में         |

| वृष्ठ       | पंक्ति       | <b>य</b> शुद्ध      | गुन्द                    |
|-------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 894         | E            | ईसट देवी            | ईसटारवी                  |
|             | 6            | महेन्द्रपाल         | महत्द्रपाल               |
|             | 48           | दानवत्र             | हानपत्र                  |
|             | २६           | ६५४ में             | ५६४ में                  |
|             | 20           | ह० स० ५६४           | ह॰ सं० ५६३               |
| 0 0 2       | ***          | पृष्ठ २३            | पृष्ठ ३२                 |
| ११६         | २४           | मागध                | मगध                      |
| ११७         | \$           | <b>रस्रोवरणार्क</b> | रेग्रं वरणार्क           |
| ६६७         | Ę            | कमलादेवी            | कमलदेवी                  |
| * * *       | २५           | अवन्तवर्मन          | अनन्तवर्मन               |
| ११८         | 9            | सूर्ति              | मूर्ति                   |
| ११६         | १६           | र्शवासंह,           | शिवसिंह, उसका ५व         |
|             |              |                     | र्हारहरसिह               |
| * * •       | 3.0          | औरों का             | गोगे की                  |
| १२१         | २५           | सर्वारछिन्द         | छिन्द वंशी सर्दार        |
| <b>१२</b> २ | १८           | माङ्गोल (माङ्गलपुर) | मङ्ग्रील (मङ्गलगपुर)     |
| * * *       | २०           | ए. वि. चा प्र.      | ए. रि. बा. मे. पृष्ठ ३१२ |
| १२३         | १७           | अर्णाहल्साडु        | अगहिलवाडु                |
| १२४         | २६           | भाग ५७              | भाग १७                   |
| १२५         | १३           | वर्सावर             | वर्मावर                  |
| 6 7 6       | २५           | वेरचित्र            | वेचित्र                  |
| १२६         | ५            | मूर्ति का           | मृति के दान किएजाने का   |
| ***         | २६           | वुद्भित्रर्भन       | ् वृ। द्भवमन             |
| •••         | १८           | वर्मन महिङ्कल       | वर्मन-मही घङ्घल          |
|             | २०           | जाल-धव              | जालन्धर                  |
| १२७         | <b>&amp;</b> | पा. बा. ए.सी.       | पा ब. ए. सी.             |
| •••         | १०           | विगाइवी             | वेगांदवी                 |
| •••         | १७           | मडाली               | मदाली                    |
|             | १८           | सकङ्कालिन           | सङ्गालित                 |
| १२८         | <b>ર</b>     | पुर्व निवास         | पूर्व निवास              |
| •••         | 80           | मानाङ्ग             | मानाङ्क                  |
| 270         | १२           | राष्ट्रकूट          | राष्ट्रकूट               |
| १२९         | २०           | भावदेव              | भवंदव                    |
| •••         | •••          | सारन                | सरिन                     |

|              |            | 2171.7                 | गुद                    |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|
| কৃষ্ট        | पंक्ति     | <b>अ</b> शुद्ध         | 3.8                    |
| १२९          | 28         | तिवरदेव(महाशिवतिवरराज) | तीवरदेव(महाशिवतीवरराज) |
| १३०          | ę          | वाकाटकस                | वाकाटक                 |
| •••          | २०         | उशके                   | उसके                   |
|              | १३         | प्रस्वसेन              | प्रवरसेन               |
| २३१          | 28         | तिष्याम                | तिब्द्याम              |
| <b>93</b> 2  | ą          | पृष्ठ २८३              | वेह ५८४                |
|              | 9          | श्रीध्येतमान           | श्रीघीतमान             |
| •••          | ٤          | <b>ত্তি</b> ঙ্গল       | <b>ত্তি</b> ঙ্গলা      |
| १३३          | 9          | दूत                    | <b>दृ</b> तका          |
| •••          | १६         | पण्णोदवी               | रण्णांदवी              |
| १३५          | १६         | तिङ्गदेव               | तिग्यदेवी              |
|              | २३         | थज्ञपाल                | यक्षपाल                |
| १३६          | ą          | पात्र                  | पीत्र                  |
| •••          | २३         | भाग ५५                 | भाग ६५                 |
| <b>₹</b> \$% | 99         | जिल्हेत                | सिल्हत                 |
| * `          | २५         | रामङ्घाढी              | बामङ्घाढी              |
| १३९          | 3          | महाराधिराज             | महारा जाधिरा जा        |
| १४०          | १२         | पृष्ठ ५५१              | वेह ५५४                |
| •••          | 99         | भण्डीहर                | चण्डीहर                |
|              | <b>૨</b> ૪ | भीभुजङ्ग का            | भीभुजङ्ग की            |
| १४१          | १६         | लुगुइ                  | वुगुड                  |
| •••          | १७         | म्यूजियम ) में         | म्युजियम में )         |
|              | १९         | ( यशोभीतः )            | यशोभीतः                |
| १४२          | ٠.<br>٦    | <b>चिरपील्ल</b>        | सीरपल्ठी               |
| ***          | 90         | मर्लाकिमेडि            | पर्लाकोमाडि            |
| १४३          | <b>२</b> २ | शालाङ्कायन             | द्यालङ्कायन            |
| ६४४          | ર્ષ્ય      | पृथ्यी                 | पृथ्वी                 |
| 986          | ٤          | पश्चेर                 | पेश्वर                 |